बोरिस एदर

# मेरे पशु-मित्र



विदेशी भाषा प्रकाशन गृह



# बोरिस एउर



विदेशी भाषा प्रकाशन गृह मास्को

त्रनुवादक – शकर गौर चित्रकार–ग०, निकोल्स्की

> ворис эдер мои питомцы

## विषय - सूची

|                              | पृष्ठ |
|------------------------------|-------|
| भूमिका                       | ሂ     |
| सरकस - व्यवसाय का श्रीगरोश   | १२    |
| शेर ग्रौर तेदुए              | ३ १   |
| सफेद रीछ                     | ৩5    |
| चीत                          | 55    |
| भूरे रीछ .                   | १३    |
| जेबरे, शुतुरमुर्ग श्रीर हाथी | ११४   |

### भूमिका

शेर, चीते, तेंदुए और सफेद रीछों के कटघरों में घुस जाना, उनकें साथ खिलवाड करना या सरकस रिंग के ऊपर भरे रीछों को नचाना सालों साल यह मेरा रोज का घघा रहा है। केवल यह जानने के लिए कि मैंने इन वन्य पशुग्रों को कैसे साघा और इन कूर जन्तुग्रों से कई बार ग्रपने-ग्रापकों कैसे बचाया, उन दिनों मेरे पास ढेरो खत ग्राया करते थे।

पहले पहल तो मैंने सब पत्रो का उत्तर निहायत ईमानदारी श्रौर सचाई से देने की कोशिश की, पर जब मेरी डाक का थैला भारी होने लगा, तो इन जिज्ञासुश्रो को विस्तृत उत्तर देना सभव न रहा। वरबस, तत्सवधी पुस्तको की श्रोर मुझे उनका घ्यान श्राकृष्ट करना पडा। मैं यह खूब जानता था कि इन पुस्तको में मेरे पेशे के बारे में श्रधिक सामग्री नहीं मिलती श्रौर कई बार तो उनमें गलत बातें भी दी होनी हैं। सरकस-विषयक पुस्तको में प्राय पशु-शिक्षरण के बारे में बहुत सक्षेप में दिया होता हैं। मसलन, हैम्वर्ग के मशहूर चिडियाघर के सरक्षक श्रौर श्रन्तदेंशीय पशु व्यवसायी कार्ल हैगनवेक की सुपरिचित पुस्तक में पशुश्रो की ट्रेनिंग के बारे में निजी श्रनुभव बहुत थोडे दिये गये हैं। हा, एक पुस्तक इसका श्रपवाद श्रवश्य हैं—एल्फेड ब्रेहम द्वारा लिखित 'पशु-जीवन'। यह कृति तथ्यो से भरपूर है परन्तु यह पुस्तक इतनी

बड़ी है कि सर्वसाधारण इससे लाभ नही उठा सकते। साथ ही ब्रेहम ने वन्य पशुग्रो के प्रशिक्षरण की विशेष चर्चा नही की है।

तव मुझे यह लगा कि वन्य पशु सबधी ज्ञान मैं केवल पत्रव्यवहार द्वारा ही प्रसारित न करू, विल्क उन सभी लोगो तक ग्रपनी जानकारी पहुचाऊ जिन्हें सरकस से प्यार है या जिन्हे जानवरो से दिलचस्पी है। मेरी यह मन्शा विल्कुल नहीं थी कि मैं कोई 'प्रदर्शिका' जैसी पुस्तिका लिख दू। मेरा उद्देश्य तो केवल लोगो को ग्रपने ग्रनुभव ग्रौर वन्य पशुग्रो के प्रशिक्षण ग्रौर प्रदर्शन के सोवियत सिद्धात बताना था।

पुराने समय में, यह धधा खान्दानी हुम्रा करता था — वाप का काम वेटा सभाल लेता था। हा, कभी कभी नये लोग भी इस काम में म्रा जाते थे — पशु - सरक्षक, शिक्षक, म्रादि। इन व्यक्तियों को भी पशुम्रों के सपर्क में म्राने के म्रवसर मिल जाते थे।

श्रपने विषय में मैं इतना वता दू कि जगली जानवर के कटघरे में सबसे पहली बार मेरा जाना श्रनायास ही हुश्रा था। वैसे, जगली जानवरो को ट्रेन करने का विचार पहले भी मेरे मन में श्राया था।

वचपन से मेरा सबध सरकस से रहा है। वाद में मैं झूले का कलावाज वन गया। मुझे वे करतव भी करने पड़े जिनके लिए वहादुरी, चुस्ती श्रीर दम-खम की जरूरत होती है—यही गुए। जगली जानवरों को ट्रेन करने वालों में होने श्रावश्यक है।

मुझे ऐसे लोगो से रञ्क रहा है। पशु-मास्टर वनने की मेरी सदा से लालमा रही है। पर जानवरों की खरीद श्रीर उनके रख-रखाव के लिए काफी धन की श्रावश्यकता होती है। यह मेरी मामर्थ्य की वात न थी।

होते होते एक दिन, सन् १६२ में भाग्य की देवी मुझपर भी रीझी। मेरा [एक सरकमी मित्र था – ग्रनातोली दुरोव। यह एक प्रसिद्ध विदूषक का पुत्र था। दोम्नाना वातचीत में एक दिन मैंने उससे अपने दिल की बात कह ही दी। थोडा सोचकर अनातोली दुरोव बोला "निश्चय ही, तुमसे यह काम खूब वन पडेगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ जानवरो का प्रविध करूगा।"

दुर्भाग्य से, एक मास पश्चात् ही स्रनातोली दुरोव शिकार दुर्घटना में मारा गया। इस प्रतिभाशाली सरकस-मास्टर की दुखद मृत्यु के कारण मेरा यह सपना एक जमाने तक पूरा न हो सका।

उन दिनो हमारे देश में जगली जानवरो का एक मात्र सोवियत मास्टर था न० प० ग्लदीलिश्चकोव। वाद में मैंने भी इस काम को अपनाया। इसका अर्थ था, एकदम नये सिरे से श्रीगरोश करना अर्ौर नये नये परीक्षरण कर अपनी कार्य-प्रगाली निश्चित करना। मैंने यह फैसला किया कि पहले जगली जानवरो को पालतू बनाने का काम शुरू किया जाये। मैंने उनकी आदतें व स्वभाव, यानी उनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश की। मैं अपने जगली दोस्तो के कटघरों में इतनी इतनी देर तक रहता कि हम एक दूसरे के आदी हो गये और हमारे मनो का डर निकल गया। इन्हें समझने-बूझने के लिए बस इसी बात की आवश्यकता थी। सरकस के जिन साथियों ने मेरे रिहर्सल या करतब देखे, वे मेरे बारे में बहुत चिन्तित हो उठे। उनकी यह भविष्यवाराी थी कि मेरा अत अच्छा न होगा।

पर मैंने भ्रपनी ही अनल से काम लिया, नये नये तजुर्बे जारी रखे। श्रीर, मेरी मेहनत का फल भी मुझे मिलना आरभ हो गया।

ट्रेनर लोग श्राम तौर पर एक तरह के जानवरो तक ही श्रपने श्राप को सीमित रखते हैं। लेकिन मैंने शेर, चीते, तेंदुए, सफेद श्रौर भूरे रीछ ग्रादि सब ट्रेन किये हैं। इस प्रकार न केवल मेरा कार्य एव श्रनुसधान क्षेत्र ही विस्तृत हुग्रा, वरन् इससे यह भी सिद्ध हो गया कि पशुग्रो को सघाने का मेरा 'नरम' तरीका रिवाजी हिसक तरीके से कही ग्रच्छा है। मेरा काम किटन श्रीर खतरनाक जरूर था, पर था दिलचस्प। पशुश्रो को ट्रेन करते करते मैं खुद भी ट्रेन हो गया – मेरी निरीक्षरण शिक्त श्रीर सूझ - बूझ विकसित हो गयी। इस कार्य से मैंने सकट काल में शात रहने श्रीर पेचीदे मौको पर भी बाल वाल बच निकलने की क्षमता प्राप्त की।

मेरा काम आर्च्यों से भरपूर था। आखिर, मेरा वास्ता भी तो जगली जानवरों से था। फिर भी मैं समझता हू, कि केवल डडे और डर के वल पर जानवरों को साधनेवाले ट्रेनरों की विनस्वत मेरा काम कम जोखिम का था। वल-प्रयोग से हम पशुत्रों का विश्वास खों बैठते हैं, और दोनों पक्षों क सबधों में सदा के लिए दरार पड जाती है। पशु अपने ट्रेनर से भय तो खाता है, पर साथ ही उससे द्वेष भी रखने लगता है, और फिर सदा इसी ताक में रहने लगता है कि कब मौका मिले और वह कब हमला कर वदला ले।

पशुत्रों की दृश्य एव श्रव्य स्मरएा-शक्ति प्राय श्रच्छी होती है। इस कारएा उनका अपने ट्रेनरों के साथ शीघ्र ही ग्रच्छा सवध स्थापित हो जाता है। अपने कई वर्षों के ग्रनुभवों के ग्राधार पर मैं इस परिणाम पर पहुचा हू कि इन विचित्रताग्रों को दृष्टि में रख कर ही जानवरों को ट्रेन करना चाहिए।

यदि ट्रेनर पशु को यह किसी तरह समझा या याद करा सके कि उससे क्या ग्रपेक्षा की जाती है, तो उसकी सफलता निश्चित है। फिर तो पशु स्वय उस कार्य को करने की कोशिश करेगा, श्रीर कुछ रिहर्सलो के वाद वह उस करतव को वहुत खूबी से करना सीख जायेगा।

इस काम की किठनाइयों को कम मत समिझये। वन्य पशु हिसक ग्रीर घातक जीव होता है। जीवन निर्वाह के लिए इसे हत्या करनी ही पडती है। यह इसका स्वभाव है। फिर भी यदि उन्हें छोटी उम्र में ही पकड लिया जाय, तो भविकतर वन्य पशुश्रों को पालतू वनाया जा सकता है। यदि पकडे हुए जानवर को मारा-पीटा जाय, या उसे सताया, चिढाया जाय, तो वह भी उतना ही खुख्वार श्रीर दगाबाज बन जाता है, जितने कि जगल में घूमनेवाले उसके भाई-बधु। यह तो स्पष्ट ही है कि बड़े जानवरों को ट्रेन करना किठन काम है, श्रीर इसके लिए ट्रेनर को बड़े सयम से काम लेने की श्रावश्यकता है। साथ ही उसे इन वन्य पशुग्रों की प्रकृति से भी पूरी तरह परिचित होना चाहिए। इन पशुग्रों के साथ भी सद्व्यवहार का परिगाम ग्रच्छा ही निकलता है।

वन्य पशुस्रो को सरकस के योग्य बनाने के लिए उनमें ग्रसाधारण कौशल का विकास करना श्रावञ्यक होता है। उदाहरण के लिए, श्रफीकी शेर को बॉल पर सवारी करना, बगाल के चीते को फदे में से छलाग मारना श्रौर तेंदुए को रस्से पर चलना सिखाया जाता है। लेंकिन ये श्रनोखे करतब जानवर तभी कर पाता है, जब यह इनके स्वभाव के श्रनुकूल पडता है। होशियार ट्रेनर को इन पशुश्रो की सहज प्रवृत्तियो से श्रनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। ग्रथीत् सरकस सबधी क्षमता का श्रनुमान लगाने के लिए उसे इन पशुश्रो की प्रवृत्तियो श्रौर चेष्टाश्रो का श्रध्ययन कर लेना चाहिए।

प्रत्येक पशु का ग्रपना व्यक्तित्व होता है। ट्रेनर तभी सफल हो सकता है जब वह पशुग्रो की चरित्र-सवधी विचित्रताग्रो को खूब समझकर सरकस में उनका उचित उपयोग कर सके।

कई पशुस्रों के साथ मुलायमी बरतना ठीक रहता है, मगर कइयों के साथ कड़ाई भी बरतनी पड़ती है। स्मरण-शिक्त के बारे में भी यहीं बात हैं। कई जानवर तो बड़ी जल्दी बात को पकड़ लेते हैं, श्रौर कई देर में समझ पाते हैं। इसी तरह इनके मिजाजों में भी फर्क होता है। कई जानवर मद बुद्धि होते हैं, श्रौर कई बड़े चुस्त-चालाक, कई सुस्त श्रौर कई फुर्तीले।

कहने का मतलव यह है कि ट्रेनर को पशुग्रो के चरित्र, स्मरगा-शक्ति, मिजाज भ्रौर अन्य विशेषताग्रो का अध्ययन करने के वाद ही सधाने का काम हाथ में लेना चाहिए।

एक वात और कह दू। सीखे हुए पशु का अनसीखे पशु पर वडा अच्छा प्रभाव पडता है। इससे ट्रेनर को सहायता मिलती है। नया जानवर हडवडाया और घबराया हुआ होता है। वह अपने मास्टर से सहमा रहता है। या तो उससे वचकर रहना चाहता है, या फिर उसपर हमला ही कर वैठता है। यदि उसके पिजडे में सघाये हुए पशु हो, तो वह भट शात हो जाता है, और अपने साथियो की तरह सीघा वन जाता है।

कटघरे में वद पशु एक दूसरे के साथ कैसा वर्ताव करते हैं? सव का एक जैसा व्यवहार नहीं होता। कई पशुग्रो का व्यवहार मैत्रीपूर्ण होता है, कइयों का शत्रुवत्, श्रौर कई ग्रलग-ग्रलग रहना पसद करते हैं। पर, संघानेवाले को उनके पारस्परिक संवधों की जानकारी परमावश्यक है, क्योंकि न जाने कब एक जानवर दूसरे जानवर पर हमला कर बैठे। ऐसी कई घटनाए हो चुकी है जब एक खूरवार जानवर ने दूसरे जानवर की ग्राते तक वाहर निकाल ली। ऐसे मौको पर दमकल से पानी फेककर ही उन जानवरों को छडाना ठीक रहता है।

कई वार यह जानवर श्रालस की वजह से मुञ्किल करतव करने से इन्कार कर वैठते हैं। मगर, जानवर सथानेवाला तो श्रपना काम रोक नहीं मकता। श्रत वह कुछ खिला-पिला कर, या कोंड का मजा चखा कर श्रपना काम निकाल लेता है। लेट जाने, मीढियो पर चढने, या टव में छलाग मारने वग़ैरह करतव करने के लिए उन्हें मजबूर कर लेना है। जब पशु को कोई पेचीदा करतव सिखाने होते हैं, तब उसे लबे रस्मो में काम लेना पडता है। ऐसे रस्से उनके पजो में वाय कर वह उन्हें काब में रसता है। उमें मावधानी, धैर्य श्रीर स्थम से काम

लेना पडता है। गोश्त या दूसरी मन पसद चीजो का लालच देकर उन्हें उत्साहित करता है, ताकि जानवर न तो वुरा माने स्रौर न स्रधीर हो।

जानवरो को कठिन काम सिखाने के लिए ये सब बाते वडी जरूरी है।

जवानी हुक्म से काम लेना भी निहायत जरूरी है, क्यों इसका जानवर पर बहुत अच्छा असर पडता है। अक्सर, जानवर सुनी हुई बात को खूब याद रखते हैं। अगर ट्रेनिंग मास्टर ऊची-नीची आवाज में हुक्म दे तो जानवर इसे खूब समझते श्रीर याद रखते हैं।

हा, हुक्म छोटा होना चाहिए, मगर साफ श्रौर रोवदार श्रावाज में दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत, हौसला बढाने के लिए जो शब्द कहे जाये, वे बडे मधुर हो, श्रौर शात स्वर में कहे जाने चाहिए। यह बडा श्रावश्यक है कि चाहे हौसला बढाने के लिए हो, चाहे महज हुक्म हो, जो कुछ भी कहा जाय, वह साफ साफ श्रौर निश्चित स्वरों में कहा जाये। इससे ध्वनि श्रौर स्वर के उतार-चढाव को याद करने में जानवर को बडी श्रासानी होती है।

हिसक पशुत्रों को आजाकारी श्रौर विनम्न बनाने का एकमात्र यही उपाय है। तब ही वे अपने मालिक को समझते श्रौर उसके इशारों पर नाचने लगते हैं। सधानेवाले को श्रौर चाहिए भी क्या ? यही उसका सबसे बडा इनाम है।

तमाशाई यह कभी श्रदाजा नहीं लगा सकते कि सरकस मास्टर को कितने धैर्य श्रौर चातुर्य, कितने कठोर श्रात्म - नियत्रण से काम लेना पडता है। इस पुस्तक में मैं इन्ही वातो की चर्चा करूगा। यह पुस्तक मैं श्रपने इस श्रसाधारण व्यवसाय को समर्पित करता हू।

#### सरकस - व्यवसाय का श्रीगणेश

कृप्ण सागर के किनारे किनारे वसा हुम्रा छोटा-सा एक सुन्दर नगर। समुद्र की लहरों से घुली हुई पुरानी पहाडिया। ताडो म्रीर ववूलों वाली गलिया। शहर के छोर पर तेल साफ करने का एक कारखाना, जिसके चारो भ्रोर मजदूरों के घर। वस, इसे समझिये वतूमी।

मेरा जन्म यही सन् १८६६ में हुग्रा। मेरे जीवन की श्रारिभक स्मृतिया तेल श्रौर समुद्र की गय से महमह है। या फिर दक्षिणी प्रदेश की धूप से शरावोर है। वहा की मद मद वयार श्रौर भयकर तूफान श्राज भी मेरे कानो में वजते है।

मेरे पिता, श्रफानासी एदर तेल शोधने के कारखाने में मिस्त्री थे। वे भारी-भरकम मगर ठिगने कद श्रौर मीठे स्वभाव के श्रादमी थे। गाम को जब वह घर श्राते, तो पेट्रोल श्रौर मिट्टी के तेल की बूभी साथ ले श्राते। हम पिता-पुत्र वास्तव में घनिष्ठ मित्र थे। मेरी बहुत-सी शरारतो पर वे पर्दा डाल देते श्रौर कड़यो में तो वह खुद भी गरीक हो जाते। पर मेरी मा, नदेण्दा श्रलेक्सान्द्रोव्ना इतनी मुलायम तबीयत की न थी। पिता उनकी हर एक बात मानते, विल्क मच तो यह है, वे उनसे कुछ कुछ उरते भी थे।

हम वडे मामूली तरीके से रहा करते थे, क्योंकि वाप की ग्रामदनी में मुस्किल से रोटी चल पानी थी। मैं शहर के प्राइमरी स्कूल में मर्ती किया गया। यह स्कूल कैसा था, यह बताने के लिए, मैं एक घटना का जिक करना चाहता हू। हमारे मास्टर प्योत्र ग्रिगोरेविच ने हमें किलोव का 'मुर्ग थ्रौर मोती' नाम का किस्सा जवानी याद करने को कहा। मुझे किस्से-कहानियों से प्रेम था, श्रौर मैंने जल्दी ही इसे याद कर लिया। दूसरे दिन उस्ताद ने हममें से एक को ब्लेक बोर्ड पर श्राने को कहा। लडका पहली लाइन पर ही गच्चा खा गया, श्रौर मास्टर जी ने तमाचा जड दिया। दूसरे लडके के साथ भी यही बात हुई। तीसरे नबर पर मेरी बारी श्रायी। मास्टर के मजबूत हाथों का इतना डर मेरे दिल में बैठ गया कि मेरी जबान से एक शब्द भी न निकला। मुझे भी तमाचा रसीद किया गया श्रौर एक कोने में मुर्ग बनने को कहा गया। क्लास खत्म होने के वाद मैं घर श्राया तो मैंने माजी से श्रपना दुखडा रोया। उन्होने प्रेम से मुझे वही किस्सा सुनाने को कहा, श्रौर मैंने पूरा किस्सा तोते की तरह कह सुनाया। महज खौफ की वजह से मैं इसी किस्से को क्लास- रूम में न सुना सका था।

उन दिनो की याद करके, जब हमें सब कुछ रटना पडता, श्रौर मार पड़ा करती, श्राज मुझे कोई ख़ुशी थोड़े ही हो रही है। लड़के भी खराब थे—श्रापस में वही मार-पिटाई श्रौर गाली-गलौज। जब हम लोग गुत्थमगुत्था होते, तो मास्टर जी ही बीच बचाब कर पाते। यदि किसी लड़के ने कभी मास्टर से शिकायत कर दी, तो उल्टा उसे ही मार पड़ती। नतीजा यह होता कि हम लोग श्रपने शिकवे-शिकायत श्रपने तक ही रखते।

वचपन में मुझे खेल-कूद का वडा शौक था। दौडने-भागने, तैरने ग्रीर पेडो पर चढने में मुझे बहुत मज़ा ग्राता था। कारखाने के ग्रहाते में से में घातु की पाइप का टुकडा उठा लाया था ग्रीर उससे मैंने ग्रपने निये हैंड-वार वना ली थी।

जगली जानवरों से पहली मुलाकात मुझे श्रब भी याद है। एक दिन — तव मैं कोई ११ वरस का रहा होऊगा — मैं श्रपने जिगरी दोस्त कोल्या सिरचेन्कों के साथ समुद्र के किनारे तैरने के लिए गया। कोल्या, भट्टी में कोयला झोकनेवाले मजदूर का वेटा था। वह मेरा परमित्र श्रौर मेरे भले - बुरे का साथी था। यहा तक कि शैतानियों में भी मेरा साथ देता था। एक दिन समुद्र तट को जाते समय हम रेलवे के मालगुदाम के हाते से गुजरे, जहा ढिमरी, पेच, रिस्सिया, श्रौर न जाने क्या क्या चीजे पडी हुई थी। सब से दिलचस्प हमारे लिए मालगाडी के डिव्वे थे, जिनके पायदानों में चढकर हमने सवारी का मजा लूटा। हम श्रक्सर ही स्टेशन जाया करते, मगर सच तो यह है कि हमसे स्टेशनवाले खुश नहीं थे।

जिस दिन का जिक्र मैंने किया है, उस दिन स्टेशन के ग्रहाते में हम ग्राञ्चर्य से ग्रवाक् रह गये। हम दूर से ही भाप गये कि वहा कुछ वात हो रही है। वहा से चिघाडने, दहाडने की ग्रावाजे ग्रा रही थी। हम जो दीडकर वहा पहुचे, तो हैरान रह गये। मालगाडियो के खुले डिव्वो में ग्रनेक वडे वडे कटघरे रखे हुए थे। उनमें वद थे तरह तरह के पशु-पक्षी – रीछ, भेडिये, वनैली साहिया, वदर, तोते, ग्रीर वाज – जिन्हे हमने ग्रभी तक पुस्तको में ही देखा था। ग्रव हम ममझ गये कि मफरी चिडियाघर वतूमी ग्रा गया है।

वहा कोई रखवाला न देख, हम दोनो मित्र डिव्वो पर चढ गये, श्रौर भीचनका हुए एक के वाद एक कटघरे का मुग्राइना करने लगे। जो जानवर एतरनाक नहीं लगे उन्हें हमने पुचकारने की कोशिश की। लेकिन वदरों के पिजडों से हटने को तो हमारा जी ही नहीं हुग्रा। हमने उनमें छेड खानी शुरू कर दी, तो एक बदर लोहे की छट की ग्रोर लपका। मैं उछलकर एक किनारे हुग्रा तो जैंसे ताड से गिरकर एजूर में ग्रटक गया। श्रनजाने में मेरी पीठ एक रीछ के कटघरे के जगत से

जा लगी। भालूराम ने भी मेरी खूब खातिर की। उन्होंने अपना पजा निकाल मेरी जाघ पकड़ ली। मैंने जैसे-तैसे अपनी जान बचायी। मगर फिर भी रीछ के तीखे पजो ने मेरी जाघ पर अपना निशान छोड़ ही दिया। इससे भी बुरी बात यह हुई कि मेरा एक ही एक सूट भी बरबाद हो गया। भला, उस दिन तैरने की कौन सोचता? मैं कोल्या के घर अपनी पतलून की मरम्मत कराने चला गया। कोल्या की माता ने जैसे-तैसे पतलून को सी-सा दिया। उस दिन मैं कोई आधी रात गये डरते डरते घर पहुचा। मैं खूब समझता था कि मा रीछ को दोषी न ठहरायेगी। सच मानिये, जगली जानवर से उस पहली मुठभेड़ की याद आज तक मेरे दिमाग में ताजी बनी हुई है।

यह कहना तो अतिशयोक्ति होगी कि बचपन से ही मैं सरकस के ख्वाव देखा करता था। सच तो यह है कि बारह बरस तक मुझे सरकस की दुनिया के बारे में कुछ जानकारी ही न थी। उसी साल पहली बार मैं एक सफरी सरकस कपनी का खेल देखने गया था। और बस, पहली नजर से ही मैं सरकसी मुहब्बत का शिकार हो गया।

एक दिन मेरे साथी हाफते हाफते मुझे यह बताने ग्राये कि ग्राज एक सफरी सरकस कपनी का खेल होने जा रहा है। हम सब सरकस देखने चल पड़े। एक चौक में हमें वडा तबू दिखाई दिया। इसके प्रवेश - द्वार पर मसखरो मदारियो ग्रीर तरह तरह के जानवरों की तस्वीरे बनी हुई थी। कपनी के खिलाडी तरह तरह के करतव ग्रीर कलावाजिया कर लोगों का ध्यान सरकस की ग्रीर खींच रहे थे। यानी बतला रहे थे कि लोगों को क्या कुछ ग्रजूबा देखने को मिलेगा। हम दग हुए यह सब तमाशा देख रहे थे। लेकिन किस कबरत के पास एक फूटी कौडी भी हो। सरकस का मालिक मक्खी मार रहा था कि मैं ग्रीर मेरा दोस्त उसकी ग्राख बचाकर, तबू में दाखिल हो ही गये।

जो कुछ मैन उस दिन देखा, उसने मुझे अचभे में डाल दिया। कलावाजो को देखकर तो मैं मत्र-मुग्ध ही हो गया। किस खूबसूरती श्रीर चुस्ती से वे अपने वदन को तोड मरोड सकते थे। मैं इतना मस्त हो गया कि स्कूल जाना ही भूल गया। स्कूल से खिसककर सरकस भाग जाना, श्रव मेरा रोज का धधा हो गया।

सरकसवाले भी मुझे पहचानने लगे। मैं हर रोज वहा पहुच जाता, श्रौर छोटे-मोटे कामो में हाथ बटाकर उनका कृपा-पात्र बनने की कोशिश करता। काम भी कैंसे ? झाडू-बुहारी करना, सौदा-सुलफ ला देना, श्रादि, श्रादि।

उन्हें मेरे शरीर व मेरी फुर्ती देख कर यह अदाज हो गया कि मैं अच्छा कलावाज वन सकता हू। एक दिन मसखरे ने मुझे निमत्रण दे ही दिया "कहो, क्या सलाह है  $^{7}$  इसी घाट उतरोगे  $^{7}$ "

पहले तो मैं यह समझा कि यह भी उसका एक मज़ाक है। लेकिन, वाद में जब मुझे विश्वास हो गया कि उसने यह दावत सजीदगी से दी है, तो मेरी खुशी के क्या कहने! मैंने अपने आपसे कहा—कहो, वेटा वोरिस एदर! क्या इरादे हैं? आप भी कलावाज और सरकस मास्टर वनने के ख्वाव देख रहे हैं? वह दिन भी आयेगा एक दिन, क्या ख्याल हैं? यह सब मुझे सपना लगा। खैर, उन्हें अपने निमत्रण को दोहराने की आवश्यकता न पड़ी, क्योंकि मैंने झट हा कर दी। और जब इम सरकस कपनी ने वतूमी से आजुरगेति नाम के जार्जियाई गाव के लिए प्रस्थान किया तो मैंने भी वतूमी को हाथ जोड़ लिये। पर, अफमोस! यह मौज मेला देर तक न चल सका! मेरी अकल दुरुस्त हो गयी। एक दिन ओजुरगेति का पोलिसमेन मेरी गर्दन थाम कर मुझे थाने ले गया। वात यह हुई कि मेरे वालेदेन ताड़ गये कि मैं मरकस कपनी के साथ फरार हो गया हू। उन्होंने मेरी तलाशी की रपट पुलिस में दर्ज करा दी।

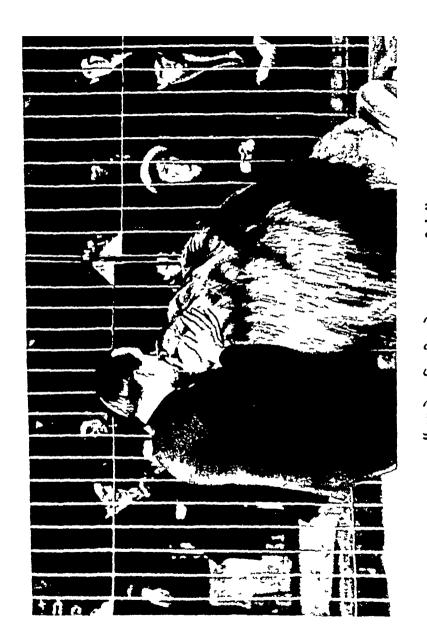

" आग्रो, मिल्ली हो जाय, श्रली।"



घर पहुँचने पर मेरी अच्छी खासी मरम्मत हुई। खैर, मैने माता जी से साफ साफ कह दिया कि अब मैं स्कूल तो विल्कुल न जाऊगा, हा, किसी काम पर लगना चाहूगा। वस, मैं अपनी वात पर अड गया। आखिर, माता जी इस वात पर राजी हो गयी कि मैं पिता जी के सहायक के रूप में काम करने लग जाऊ। मैंने सोचा, यह भी दिलचस्य जिंदगी होगी कि सारे दिन पिता जी की वर्कशाप में बैठे बैठे, बड़ी बड़ी टिकयो से जहाजो तक पेट्रोल और मिट्टी का तेल पहुचानेवाले, बड़े वड़े पपो की देख-भाल करता रहूगा। इस प्रकार पाच महीने मैंने पिता की वर्कशाप में बिता दिये। मेरा काम था कि उनकी मशीनो के पीतल के हिस्सो को चमकाते रहना।

इसी समय एक दूसरी सरकस कपनी वतूमी ग्रायी। इसका मालिक एक जार्जियाई, ग्वसालिया था। बडी ग्रनुनय-विनय के बाद पिता ने मुझे सरकस देखने की ग्रनुमित दी। इन लोगो में भी मैं जल्दी ही घुलिमल गया। मैं ग्वसालिया के ग्रागे-पीछे दौडने लगा। मैंने उससे मिन्नत की कि वह मुझे ग्रपने सरकस में भर्ती कर ले।

सरकस का खिलाडी बनने की मेरी इच्छा इतनी तीन्न थी कि कोई भी अन मेरे आडे न आ सकता था। एक मास बाद मैं इस सरकस कपनी के साथ कुतईस भाग गया। श्रोजुरगेती के कूट अनुभन की याद से कुतईस में मैं वडा सशकित रहने लगा। शायद ही कभी मैं तबू से निकलता, और अजनिवयों से तो मैं कन्नी ही काटता। एक दिन पुलिसमेन श्राम तलाशी लेता हुआ आ ही गया, तो ग्वसालिया ने वडे शात भाव से उसे यकीन दिला दिया कि कपनी में कोई भी भागा-भूगा लडका नहीं है। समझिये, कि मेरी जान छूट गयी। कुतईस से जाने के बाद मुझं पुलिम का खौफ नहीं रहा और मैं वेघडक वाहर घूमने-फिरने लगा।

2 - 372

ग्वसालिया के सरकस में मैंने कोई सुख के दिन तो नहीं काटे। तो भी मैं यहा घर से अधिक प्रसन्न था। हर रोज मुझे वडा काम करना पडता—घोडों की मालिश करना, ग्वसालिया की गृहस्थी का सामान लाना, सरकस के फर्श की धुलाई - सफाई करना, वगैरह। दिन भर काम करते करते मैं इतना थक जाता कि रात को बिना कपडें उतारे ही सो जाता। अगर्चे मैं गधे की मानिद काम करता, तो भी कलाबाजी के लिए समय निकाल ही लेता। आखिरकार ग्वसालिया ने मेरी उत्सुकता देख निश्चय किया कि मुझे कलावाज बनाना मुफीद ही रहेगा। अब मेरी शिक्षा आरभ हुई, और मैंने पर्याप्त प्रगति की, क्योंकि मेरा शरीर इन करतवों के योग्य था।

लगभग दो वरस तक हम सुन्दर एव सुरम्य जार्जिया का दौरा करते रहे — शायद ही कोई शहर या कस्वा वचा हो जहा, हम नहीं गये। अब हम जार्जिया की राजधानी तिफलिस पहुचे और नगर के वाहर हमने अपना खेमा गाड दिया। अभी भी मेरा शुमार नौसिखियों में ही होता था, और मुझे इस काम के लिए कोई वेतन न मिलता या।

एक दिन मुझे पता चला कि इसी शहर के वीचो-वीच एक 'सच्चा सरकस' मीजूद है। भला मै क्या जानू कि 'सच्चा सरकस' क्या वला होती है <sup>?</sup> लेकिन, सबसे यही सुनने मे ग्राया कि यह वाकई नवर एक है – सचमुच का सरकस। इसका ग्रीर हमारे सफरी सरकस का भला क्या मुकाविला।

स्वभावतया मेरा कुतूहल जाग उठा।

इस सरकम की तडक-भडक, कलावाजो की भडकीली पोशाके, शोर-शरावा, ग्रीर नटो के दिल फडकानेवाले करतव देखकर में हवका-वक्का हो गया। इस सरकस के मुकाविले में मुझे ग्रपना सरकम इतना टुटपूजिया लगने लगा कि मैंने इस श्रमली सरकस में शामिल होने का निश्चय कर लिया। दो तीन दिन के बाद मैंने इस सरकस के दरवान को घर पकड़ी श्रीर पूछ - ताछ की कि क्या उन्हें किसी नये खिलाड़ी की ज़रूरत है। उसने मुझे रुखाई से टालने की कोशिश की श्रीर कहा कि सरकस को तुमसे क्या लेना - देना। पर, भाग्य ने मेरा साथ दिया। मैक्स वैत्समन नाम के खिलाड़ी ने हमारी वातचीत सुन ली। उसने मेरे पास श्राकर पूछा "छोकरे, क्या कर सकते हो, तुम ?"

"खास तो कुछ नही, साहब।"

वैत्समन ने मुह बनाया, सिर से पैर तक मुझे देखा, मेरे पुट्ठे टटोले श्रीर कहा "श्रच्छा ठीक है, कल श्रा जाना। देखेंगे कि तुम क्या कुछ कर सकते हो।"

मैने जितने करतव सीखे थे, दूसरे दिन वे सब के सब कर दिखाये। वैत्समन ने मेरी अवस्था पूछी। जब मैने बताया कि मै कुल १४ साल का हू, तो उसने चट मुझे अपना शिष्य बनाना मजूर कर लिया।

ग्वसालिया से विना कुछ कहे, सुने और विना अकारए। धन्यवाद दिये,
मैं मैक्स वैत्समन के पास चला आया। यहा भी मुझे नौसिखिया की तरह
उस्ताद की चाकरी करनी पड़ी। उसकी बीबी के साथ सौदा-सुलुफ लेने
बाजार जाना, समावार गर्म करना, मेज लगानी, आलू छीलन आदि
आदि नौकरों के सारे काम मुझे करने पड़े। हा, यहा यह फर्क ज़रूर पड़ा
कि मैं परिवार के सदस्य की भाति रहता था। और सबसे बड़ी बात
यह थी कि मुझे काम सिखाया जा रहा था। मैक्स वैत्समन हर रोज दो
घटे मेरी सिखाई पर खर्च करता। कभी कभी तो मडली के अध्यक्ष
वैत्समन के पिता आ जाते और मेरा मुखाइना करते।

जव मुझे बुनियादी करतव आ गये तो मैक्स ने मुझे झूले के खेल सिखाने शुरू किये। ये भी मैं जल्दी ही सीख गया। एक साल के वाद ही मैं पहली वार 'चार उडाकू वैत्समन' नाम के खल में मैदान में भ्राया। पिता वैत्समन हमें लोकाते भ्रीर मैंने श्रीर उनके वेटो ने करतव दिखाये।

दर्शको ने मेरे खेल को सराहा। खेल खत्म कर जब मै ड्रेसिंग रूम मे ग्राया तो बडे वैत्समन ने मेरी पीठ थपथपायी, श्रीर कहा "वस, वेटा वोरिस<sup>।</sup> तुम हो गये, ग्रच्छे एक्टर<sup>।</sup>"

यह बात १६१० की है। तव मै कोई १६ वर्ष का था। बचपन समाप्त हो गया था। ग्रौर मै सरकसी ग्रभिनेता वन चुका था।

मैं जी जान से अपने काम को सीखने की कोशिश करता, और खतरनाक से खतरनाक करतव सीखने में भी नहीं हिचिकिचाया। मेरी इच्छा कलावाजी में वैत्समन के वेटो से इक्कीस होने की थी। पर यह असभव ही रहा। हमारे दल के नेता वड़े वैत्समन, स्वभावतया अपने लड़कों की ओर अधिक ध्यान देते, और मुझे उनसे आगे न वढ़ने देते। वड़े मिया यह भी जानते थे कि अगर मुभसे मुश्किल करतव करवाये गये, तो उन्हें मेरी तनस्वाह वढ़ानी पड़ेगी। उस समय मुझे कुल २५ रूवल प्रतिमाह मिलते थे। साथ ही उन्हें यह भी डर था कि यदि मैं सब करतव जान गया तो दूसरे सरकसों के मालिक मुभे ज्यादा तनस्वाह पर अपने यहा खीच लेंगे। इसिलए उन्होंने मेरी तरक्की के रास्ते में हर तरह के रोड़े अटकाये। पुराने जमाने में सरकसों में ऐसी वातें अकसर ही हुआ करती थी।

इसी वीच प्रथम विञ्व युद्ध छिड गया, ग्रौर वैत्समन परिवार विदेशी होने के नाते नजरवद कर दिया गया।

मैं कभी का कलावाजी में दक्ष हो चुका था। इसलिए नये साझीदार — सिम-मडली — ढूढ़ने में मुझे विशेष किंटनाई न हुई। इनके विशेष खेल का नाम 'रोमन रिग' था। रोमन चोगे पहने हम ग्रखाडे में उतरते, ग्रीर फिर उन्हें उतार कर तरह तरह के जिमनास्टिकी खेल करते।

यह ख़ामी कामयाव पार्टी थी, परन्तु शीन्न ही मैं इनमें भी ग्रलग हो गया। वात यह थी कि उम दल का मुखिया – सिम – घोर शराबी था, ग्रीर वह कई बार शो में भी नशे में ग्राता था। मटली की उन्नति में उसकी कोई विशेष रुचि न थी। आए दिन एक ही तरह के करतब करते रहना, कोई नयी बात न करना और, तिस पर सिम की शराबखोरी की लत। इन सब का यह नतीजा हुआ कि जो कुछ हम जानते थ, उस में भी हम लोग गच्चे खाने लगे। बस, मैं इस मडली को छोडने की ताक में रहने लगा।

पुराने सरकसो का ऐसा रिवाज था कि हर सीजन में एक न एक शो अवश्य ऐसा होता, जिसमें किसी एक दल को बढ चढकर अपने करतब दिखाने की हिदायत होती। ऐसे मौको पर वह दल किन से किन कलाबाजिया दिखाया करता। इन खेलों के टिकट भी कुछ ज्यादा महगे होते। अतिरिक्त आमदनी से कलाबाजों की जेवें भरती। दूसरे, पिल्कि के लोग भी अपने मनपसद खिलाडियों को इनाम-इकराम दिया करते। सिम कपनी ने भी ऐसा ही एक शो कुतईस में किया। खेल के बाद मुझे अप्रत्याजित इनाम व उपहार मिले और सिम महाशय को कुछ भी न मिला। सिम इससे चिढ गया और मुझसे लड पडा। मैं उसका दल छोड कर औजोनिस्रों के दल में शामिल हो गया। यह दल 'रोमन ग्लैंडियटरों' के नाम से मशहूर था। इसने कलाबाजी के अनेक पिरामिडों की रचना की थी।

इस प्रकार, थोडे समय के दौरान में ही मैने तीन दलो में काम किया।

गमकेलिदजे सरकस को देखकर मुझे अपने वचपन में देखे सफरी सरकस की याद आ गयी। इस सरकस में कुशल खिलाडी स्थायी तौर पर काम करते, और इसका काम या एक शहर से दूसरे शहर घूमना। हा, रास्ते में वहें गाव या कस्वो में भी यह पडाव डाल दिया करता। शहरो में तो हम १५ दिन से दो महीने तक रुक जाते। हरेक एक्टर को दो या तीन किस्म के प्रोग्राम तैयार रखने पडते, ताकि उनमें नवीनता और विभिन्नता रह सके। साथ ही हर एक खिलाडी को मूक.

ग्रिमनयो, सामूहिक नट-प्रदर्शनो व मजािकया खेलो में भी पार्ट ग्रदा करना पडता। कलाबाजी के करतबो को 'शारि-वारी' के नाम से पुकारते। इनमें एक प्रकार की कूदने की प्रतियोगिताए हुग्रा करती। इसके ग्रलावा सव खिलािडियो ग्रीर उनकी पित्तयो को वैले-नृत्य में भी भाग लेना होता। परिणामस्वरूप, इस सरकस के खिलािडी बहुमुखी कलाकार हो जाते। ये सरकस जव तब दौरा करनेवाले उच्च कोटि के खिलािडियो को भी ग्रामित्रत करता। पर, ऐसा सदा सभव न हो पाता, क्योिक इनकी फीस बहुत ग्रियिक होती। वैसे यह थे भी इने-गिने—दुरोव भ्रातृमडल, बिम-बोम, साइकिल सवार पोल्दी ग्रीर येफीमोव परिवार, पशु-शिक्षक ग्र० ग्रीर प० फरुखं, जर्वीलोव ग्रीर कुछ विदेशी सुप्रसिद्ध खिलाडी—बस। गमकेलिदजे फेच कुितया खूव करवाता। न केवल नामी पहलवान ही बुलाये जाते, वरन सरकस के खिलािडियो को भी दगलों में हिस्सा लेना पडता।

गर्मियो में हम वडे शामियानो में या खुले मैदानो में ग्रपने शो किया करते। इतजाम तीन करते — ग्रखाडे का, ग्रस्तवल का ग्रौर दर्शको के लिए वैठने के स्थान का वस इतना ही। सर्दियो में हम लकडी के बने सरकसो में खेल किया करते, मगर उनको गर्माने का कोई इतजाम नहीं होता था।

उन दिनो सरकस-खिलाडियो की शिक्षा न होने के वरावर होती। वहुत तो पढ-लिख भी नही सकते थे श्रीर शायद ही किसी को देश की राजनीति, या दैनदिन घटनाश्रो में कोई दिलचस्पी हुश्रा करती। यदि कोई खिलाडी दो-तीन जमात भी पढा हुग्रा होता या श्रखवार का शौकीन निकल श्राता तो उसकी गिनती पढे-लिखो में हो जाती!

मैंने अपने एक माथी - नेम्तर के माथ एक नये हवाई करतव का अम्यास आरभ किया। इस खेल को 'चीखटा' कहा करते, क्योंकि एक माथी एक चीखटे जैसे झूले में में नीचे को सिर लटका कर भाका करना। दो झुनों को दो पुट के फामले पर रसकर केवलों में जब बाब दिया

ाता. तो यह चौखटे की ही शकल का लगने लगता। ज्लाबाज घटने लटकाकर एक झुले में लटक जाता श्रीर श्रपने पैर दूसरे है ग्रदर जमा लेता। उसका साथी उसके हाथ पकडकर कई किस्म की वतरनाक कलाबाजिया करने लगता। मसलन, साथी के हाथ एकदम से ग्रेडकर उलटी कलावाजी खाना श्रीर फिर निहायत सफाई से फिर उसके ाथ पकड लेना। दातो के करतब भी उस समय काफी लोकप्रिय थे। चौखटे' वाला खिलाडी साज का एक छोर दातो में दवा लेता श्रीर सरा छोर ग्रपने साथी की कमर के हुक में फसा देता। वस उसका नीचे झलता हमा शरीर तेजी से घुमने लगता। फिर म्रपने घुटने मोड कर छाती से लगा लेता, जिससे वह हवाई पखे की तरह घूमने लगता। एक श्रीर ऐसे ही होश-हवास उडा देनेवाले करतव का भी हम अभ्यास करते। दो रस्से लिये जाते जिनमें खास किस्म की गाठे होती। नीचे का खिलाडी इन रस्सियो को अपने पैरो से वाघ लेता और उसका साथी दूसरे छोर को हाथो में ले लेता। नीचे का श्रादमी गोला-सा लगता, तब गाठे खुल जाती। ज्योही वह गिरने को होता, लवे रस्से उसे पैरो से साध लेते। जल्दी ही हमने यह करतव भी करना शुरू कर दिया। मैं 'रोमन ग्लैडियटरो' के खेल मे भी बरावर भाग लेता रहा।

सन् १६१६ में, जब मैं व्लादिकव्काज नगर में था, तो मैं लाल सेना में भरती हो गया। वतूमी के कारखाने में काम करने के वाद मशीनो – कलपुर्जों से खेलना मुझे वरावर भाता रहा। ग्रत फौज में मै लॉरी ड्राइवर वन गया।

सन् १६२१ में मेरा दस्ता तोड दिया गया और मैं तुम्रप्से गहर में चला भ्राया। यहा वूफ नाम के एक पशु-शिक्षक भौर विदूपक का सरकस खूव चल रहा था। एक हवाई कलावाज वोगतकोव के साथ मिलकर मैने 'चौखटे' वाला खेल फिर गुरू कर दिया। साथ ही मैं एक नये करतव का अभ्यास करने लगा। इस खेल में एक भ्रादमी एक लचीली छड को ग्रपने माथे पर साध लेता, श्रीर दूसरा उसपर चढकर तरह तरह की कलावाजिया करता। श्रव मेरा नाम तो हो ही गया था, वस इस कौतुक का नाम 'एदर भाई' रख दिया गया।

वोगतकोव के साथ मैंने काफी समय तक काम किया, पर श्रत में हम दोनो में तकरार हो गयी। मेरे दिमाग में यात्रिक साघनो पर ग्राघारित ग्रनुठे करतव दिखाने की धुन समायी रहती।

मुझे यकीन था कि ये नये तजुर्वे वहुत पसद किये जायेगे, श्रीर ये सभव भी थे। दूसरी श्रीर, बोगतकोव श्रपनी पिछली सफलताश्रो से ही सतुष्ट था। खासकर, इसलिए कि हमारे खेल वडे मशहूर हो गये थे, श्रीर हमें वडे वडे सरकसो से वुलावे मिलने लगे थे।

सन् १६२८ में, जब मैं लेनिनग्राद में खेल दिखा रहा था, ऐसे ही एक दिन मैं खिलौनों की एक दूकान में चला गया। वहां मेरी नजर एक अजब खिलौने पर पड़ी, जिससे मुझे एक नयी वात सूझी। एक तख्ते पर दो बदर थे, और तख्ता एक मस्तूल के गिर्द तेजी से घूम जाता। इस खिलौने ने मेरे दिमाग में एक नये सरकसी खेल को जन्म दिया।

वाद में मैंने इसका नाम रख दिया — 'ईफिल मीनार के गिर्द उडान'।
मैंने अपने नये खेल की कल्पना इस प्रकार की अखाडे के बीचीवीच पेरिस की प्रसिद्ध ईफिल मीनार की शकल का एक लोहे का ढाचा
खटा किया गया। इसके सिरे पर एक छड़ जोड़ दी गयी। इम छड़ के
एक छोर में एक हवाई जहाज लटका दिया गया। (पहले इसमें
विजली का टजन या जिमकी जगह पर मैंने मोटर साइकिल का टजन
लगा दिया), दूसरे सिरे में एक झूला लटका दिया गया, जिमपर
कलावाज अपने करनव दिवलाता और हवाई जहाज मीनार के चक्कर
लगाता।







" शाबाग , पाशा । "



"इतने खफा क्यो होते हो, यार<sup>?</sup>"

इस नये खेल को चालू करना कोई ग्रासान काम नही या – इसपर काफी रकम ग्रौर दिमाग लगाना पडा।

साथ ही टेकनीकल सलाह भी लेनी पडी। इसके ग्रलावा मुभे बडे कुशल ग्रीर सघे हुए साथी की ज़रूरत थी, क्योकि बोगतकोव मेरी स्कीम में न तो शामिल होना चाहता था, ग्रीर न ही इस योग्य था।

यदि बात भ्राज की होती तो हमें कोई दिक्कत न होती, क्यों कि सरकारी सरकस-बोर्ड हर नयी योजना में मदद देने को सदा तैयार रहता है। सच पूछिये, तो भ्राज के कई नये करतबो भ्रीर खेलो का श्रेय इस बोर्ड को ही है। लेकिन सन् २० के भ्रास-पास यह बात न हो सकती थी। बेचारे सरकस के खिलाडियो को भ्रपना बदोबस्त भ्राप ही करना होता था।

लेकिन श्रपने नये खेल की सफलता में मेरा इतना दृढ विश्वास था कि मैने मन में ठान ली कि कुछ भी हो, मैं इसे करके ही रहूगा। इस समय देश में पेचीदा खेल व करतव दिखानेवाले प्राय विदेशी थे। इस लिए इस मामले में मैं श्रौर भी दृढ सकल्प हो गया।

म तलाश करने लगा, और अत में मैंने वैरेत्तो नाम के एक प्रतिभाशाली खिलाडी को चुन ही लिया। यह एक गभीर और अप्रध्यवसायी व्यक्ति था। जब मैंने उसे अपनी योजनाए वतायी, तो वह तुरत ही मेरा सहयोगी वनने को तैयार हो गया।

कुछ दिनो वाद ही हमने अपना मीनार बनाना शुरू कर दिया। हमसे जो बन सका, हमने किया। हमने एक चतुर फिटर को इस काम पर लगाया और उसने हमें खाका और लागत — दोनो के बारे में बताया। हमारी पूजी तो सामान खरीदने में ही लग गयी। अत हमने यही निश्चय किया कि इस मीनार को अपनी मेहनत से ही बनायें। लेनिनगाद में हमने एक छोटी-सी वर्कशाप किराये पर ले ली। हर रात को, खेल खत्म कर बैरेतो और मैं काम में जुट जाते। हम टीन की

चादरों की जुड़ाई करते, वरमों से छेद करते, श्रौर इसी तरह के दूसरे काम करते। इसी वहाने हमें फिटर का भी काम श्रा गया। सुवह सबेरे श्राठ वजे हमें वर्कशाप से हट जाना पड़ता क्यों कि मालिक खुद काम पर श्रा जाता। यह खुश किस्मती थी कि फौज में लॉरी-ड्राइवर का काम करने की वजह से मुफ फिटर का काम थोड़ा बहुत श्राता था। इस पर भी हमें बहुत कुछ कई कई बार करना पड़ता था। हम थे जो श्रनाड़ी। श्रौर हमारा सबसे बड़ा श्रीभशाप था नकद नारायण की कमी।

जव हमने श्राखिरकार मीनार श्रीर कॉस-पीस बना लिये तो हमने सारा ढाचा इकट्ठा करना शुरू किया। इस काम ने सचमुच हमारी कमर तोड दी। खैर, हमारा मीनार काफी पायेदार रहा श्रीर देखने में भी कुछ वुरा न था। 'हवाई जहाज लेनिनग्राद के लोकप्रिय सास्कृतिक मनोरजनगृह की वर्कशाप में सरकस-वोर्ड की सहायता से बनाया गया।

इस कारीगरी में हमारे दो महीने लग गये। ढाचा जब वन कर तैयार हुन्ना तो एक न्नीर नयी मुसीवत खडी हो गयी। रिहर्सल करने के लिए हमारे पास कोई जगह न थी। उस समय सरकस में मूक - ग्रिभनय चल रहा था। भला, वहा हमारे ग्रीर हमारे भारी-भरकम 'ईफिल मीनार' के लिए कहा जगह थी वहुत तलाश के वाद हम पटेवाजी का एक हॉल ढूढ पाये ग्रीर हर रोज सुवह ६ में ६ तक रिहर्सल करने लगे।

यह हॉन वहुत लवा-चौडा था। मुझे याद है, कैंसे पहले पहल मैं इस मीनार पर चढा। मिस्तरी 'हवाई जहाज में बैठ गया और कास-पीस वाकायदा घूमने लगा। मेरा दिल मेरे साथी से श्रिधिक पक्का था, पर थोडी ही देर में उसका सिर चकराने लगा। यह चक्कर उसमें वर्दान्त नहीं हो रहे थे। श्रित हमें रिहर्सल वद करना पडा। कहीं दम दिनो वाद वैरेत्तों की झिझक दूर हुई। मगर दुवारा रिहर्सल हम एक माम के वाद ही कर मके।

हमारे पास जो कुछ पूजी बची थी, वह हमने पोशाके श्रौर सगीत के साज खरीदने में लगा दी।

दो मास बाद, ६ मई, १६२६ की हमने भ्रपना पहला शो लेनिनग्राद के लोकप्रिय सास्कृतिक मनोरजनगृह के बाग में किया। हमारा ४० फुट ऊचा मीनार १० फुट ऊचे पायेदान पर जमा दिया गया। श्रीर जब सूत्रचार ने हमारे खेल का ऐलान किया, तो सचमुच मेरे रोगटे खडें शहो गये।

शानदार पोशाकें पहने, हम मीनार पर चढकर, अपने अपने स्थान पर बैठ गये। सर्चलाइट की रोशनी हम पर पड रही थी। मिस्त्री जी ने जहाज में बैठकर मोटर चालू कर दी और क्रॉस-पीस हवा में नाचने-घूमने लगा। हम लोग बड़े जोश मे थे, फिर भी हमने खेल बहुत सफाई से खतम किया। लोगो में खूब वाह वाह हुई। बस, हमें अपनी कठोर तपस्या का फल मिल गया।

वाद मे, शनै शनै हमने अपने खेल में और भी तरक्की की। जहाज की रपतार श्रीर अपने करतवो को अधिक रोमाचकारी वनाने में हम समर्थ हो गये।

इस खेल का लोहा हमारे देश क वडे से वडे सरकसो ने भी माना।
कुछ सालो वाद, जव कि मैं वाकायदा पशु-शिक्षक बन चुका था,
सोवियत सरकसवालो ने कई नयी उडनेवाली मशीनें ईजाद कर ली।
उन्हें तारों के सहारे सरकस छत से लटकाया जा सकता था। इनसे एक
लाभ यह हुग्रा कि उडान की दूरी वे वढा सके, ग्रौर ग्रव उनका
जहाज एक सच्चा जहाज लगने लगा। हमारे जिमनास्टिक के साजसामान न सिर्फ 'हवाई जहाज' की शकल के होते विलक 'हवाई
टोरपीडो' या चित्र-विचित्र पक्षियों की शकल के भी होते थे।

फिर भी मीनार का खेल हमारे लिए कभी कभी सकोच का कारण ही बना रहा। मिसाल के तौर पर, त्विलीसी में हमें एक पुराने फैंगन के सरकस में श्रपना शो देना पडा, जिसमें मेरी जान जाते जाते वची। सरकस की छत लट्ठो पर खडी थी, एक ऐसे ही लट्ठे ने मेरी जान वचायी। श्रमूमन श्रपना खेल श्रारभ करने से पहले कॉस-पीस पर खडे होकर जनता को सलामी देने का मेरा कायदा था। जब जहाज चलने लगता, तो श्रपने को साधने के लिए मैं एक झोले में हाथ डाल लिया करता। उस दिन दुर्भाग्य से मैं श्राखिरी बार चूक गया। नतीजा यह हुग्रा कि केन्द्रीभूत शक्ति ने मुक्ते दर्शको के ठीक सिरो के ऊपर हवा में दे उछाला। खुशकिस्मती यह हुई कि मैं एक लट्ठे से जा टकराया, जिसे मैंने भीच कर पकड लिया। मानो मेरे शरीर में जान ही नहीं रही। लेकिन ज़िंदगी के प्यार ने मुझे साध रखा। जैसे-तैसे मैं नीचे उतरा, मगर मेरी हुड्डी हुड्डी-पसली पसली हिल गयी थी।

सन् १६३२ में, जब हम वोरोनेज मे अपना खेल दिखा रहे थे, मुझे पता चला कि सरकस-वोर्ड ने जर्मन से कुछ शेर खरीदे हैं। कार्ल जेम्बाख नाम के इस जर्मन को यह नाज था कि सिवाय उसके इन शेरो को कोई कावू मे नही रख सकता। इसलिए वह बोर्ड से बहुत अधिक मेहनताना मागर्ने लगा। उसने यहा तक धमकी दी कि वह घर लौट जायेगा, और शो ठप हो जायेगा। बोर्ड अब किमी दूसरे व्यक्ति की तलाश करने लगा। पर, यह काम आसान नही था क्योंकि हममें से किसी को भी जानवरों को मवाने का तजुर्वा नही था।

मैंने इसको अपने देश के लिए अपमानजनक समझा कि हम इस काम के लिए विदेशियों का मुह ताके और उनकी वेसिरपैर की शर्तें मजूर करे । जोश में आकर मैंने खुद अपने आपको वोर्ड के आगे पेश कर दिया। यह मैं पहले ही कह चुका हूं कि यद्यपि ग्रब तक मैंने केवल कलाबाज़ी ग्रौर जिमनास्टिक के करतब ही दिखलाये थे, तो भी मेरी प्रवल इच्छा पशु-शिक्षक वनने की ही रही। घोडो से मुझे वैसे ही प्यार या, मसखरों के कुत्ते मेरे दोस्त वन गये थे, ग्रौर शेर, रीछ, चीता, वदर वगैरह के कटघरों के ग्रागे घटो खडे होकर उनके स्वभाव ग्रादि का ग्रध्ययन करना मुक्ते बडा भाता था। कई वार, रखवाले मुझे कटघरों में मास के टुकडे डालने देते। मुझे यह प्रतीत होने लगा कि जानवरों को जल्दी ही दोस्त बनाने की हिकमत मुझे ग्राती है। मुझे दुख ग्रौर कोघ होता जब मैं कई जानवर-मास्टरों को ग्रपने पशुग्रों के साथ वेरहमी का वर्ताव करते देखता। उन्हें कोडे लगाना, टॉर्च की तेज रोगनी से उनकी ग्राखें चोधियाना, या दोशाखों से उनके चेहरों को गोदना, यह सब मुझे खलता था।

यदि कभी इत्तिफाक से मैं दहाडते शेर या कूर चीते के कटघरे के पास खडा हो जाता, तो मुझे डर नहीं लगता। उल्टे, मेरे मन में यह इच्छा होती कि मैं इनकी हिसक वृत्ति का शमन करू। ग्रौर इनको भ्रपने वस में कर लू, परन्तु डरा-धमकाकर नहीं, विल्क प्रेम से, सद्व्यवहार से। मैं तो उन्हें भ्रपना दोस्त बनाना चाहता था।

ये थे मेरे सपने । मुझे सपने मे भी यह श्राशा न थी कि ये कभी साकार होगे।

पर, मुझमे ग्रात्म - विश्वास था। मै यह खूव समझता था कि मुझमें वे सब गुण मौजूद है जो एक जानवर सघानेवाले मे होने चाहिए, यथा - पशु - प्रेम, समझदारी, प्रवल इच्छा - शक्ति, धैर्य, लगन, स्फूर्ति ग्रीर साहस।

वस, मैंने वोर्ड को ग्रपनी सेवाए ग्रपिंत कर दी । वातचीत करने के लिए मुक्ते मास्को वुलाया गया। मेरे मकल्प से प्रभावित होकर वोर्ड ने मुझे मीका देना मजूर कर लिया। मुझे खुशी भी थी, श्रौर डर भी लग रहा था। सरकसी जिदगी ने मुझे खतरो का श्रादी अवश्य बना दिया था, पर यह तो बात ही श्रौर थी। ताहम, मुझे अब एक ही धुन थी—अपने सरकस की सहायता करना, श्रौर विदेशियों को यह जता देना कि हम उनकी मदद के बिना भी काम चला सकते हैं। मैंने इस कार्य को सम्पन्न करने का दृढ सकल्प कर लिया। पीछे हटना तो मैं जानता ही नहीं था, कि जो होना हो सो हो।

शीघ्र ही वोरोनेज लौटकर मैंने 'ईफिल मीनार' श्रौर भाई वैरेत्तो, दोनो से विदाई ली।

## शेर श्रौर तेंदुए

मास्को पहुचकर मैं ग्रपने भावी शागिर्दो को देखने गया। यह स्वीकार करने में मुझे जरा भी झिझक नहीं कि जब मैंने 'वनराजो' को पहले पहल देखा तो मेरी कपकपी छूट गयी।

मेरे मन मे विचार श्राया कि क्या मैं इन हिसक प्राणियो को साथ सक्गा ? यह तो श्रारिभक श्रनुभव था। यदि मैं इतना घवरा गया तो श्राइचर्य हो क्या !

मेरा परिचय कार्ल जेम्बख से कराया गया। वह मुझे बडा शेखीखोर श्रीर घमडी लगा। हा, उसे अपने पेशे पर बडा फखर था। जब मैं वैत्समन कपनी में काम करता था, तो मैंने थोडी वहुत जर्मन सीख ली थी। पर, मैंने फैसला कर लिया कि इस बात का मैं जेम्बख को नहीं पता लगने दूगा, क्योंकि मुफे यह श्राशा थी कि अपने जर्मन सहयोगियों से वातचीत करते हुए शायद वह कुछ काम की बात कह जाये। श्रत मुलाकात के समय मैंने दुभापिए की सहायता से ही उससे वातचीत की।

"यह है हमारे कलावाज जिन्हें श्रापको श्रपने शेर सुपुर्द करने है,"
दुभापिए ने समझाना शुरू किया। "यह बीस से श्रधिक सालो से
सरकस में काम करते रहे है, श्रीर श्रव श्रापके काम का भी जिम्मा लेने
को तैयार है।"

"जगली जानवरो का श्रापको क्या तजुर्वा है ?" जेम्बख ने मुझसे पूछा।

मेरे यह बताने पर कि मैने आज तक किसी जानवर के कटघरे में पैर ही नहीं रखा है, जेम्बख तड़ाक से बोल पड़ा "तो आपसे वात करने से कोई लाभ नहीं। आज तक कहीं सुना है कि सालों बाकायदा ट्रेनिंग लिये बिना कोई सीधा इस काम को हाथ लगा सके?"

फिर मेरी पीठ ठोकते हुए उसने कहा "जवान, किसी भ्रम में मत रहो। शेरों को संधाना सिर के वल खड़े होने से कही ग्रधिक कठिन है। यह हरेक के वस का काम नहीं। शेर के साथ काम करने से पहले तुम्हें कम से कम ५ या ६ साल उसकी देख-रेख में गुजारने चाहिए ताकि तुम उसकी श्रादतो, उसके स्वभाव श्रादि से परिचित हो सको। श्रीर इसपर भी कोई नहीं कह सकता कि तुम सफल शेर-मास्टर वन ही सकोगे।"

मैने दुभापिए से कहा कि वह जेम्बख महाशय को यह समझा दे कि मुझे ग्रपनी किमयो की पूरी जानकारी है, ताहम मैने इस काम को करने की ठान ली है।

जेम्बल शरारत भरी हसी हसा। "सुनो भाई, ग्रगर तुम खुद ही मौत के मुह में जाना चाहते हो, तो मैं क्या कर सकता हू<sup>?</sup> शेर या तो तुम्हारी बोटी बोटी नोच डालेगे या तुम हाथ-पैर से लुज-पुज हो जाग्रोगे।"

पर, मैं तो कृतसकल्प था। पीछे हटना मैं जानता ही न था। "जो होगा, सो देखा जायेगा।" मैने उत्तर दिया।

जव ज़ेम्बख ने देखा कि मैं ग्रपने इरादे से टस में मस नहीं हो रहा, तो वह बोला "ग्रच्छा ठीक। कल मुबह ठीक ६ वजे पहुच जाग्रो। रिहर्सल करेगे।" मरकम - बोर्ड सदस्य मारी बातचीत मुन रहे थे। ज़ेम्बस के चले जाने के बाद वे मुझमें बोले "कोई फिक नहीं। हम तुम्हारी हर तरह मदद करेगे।"

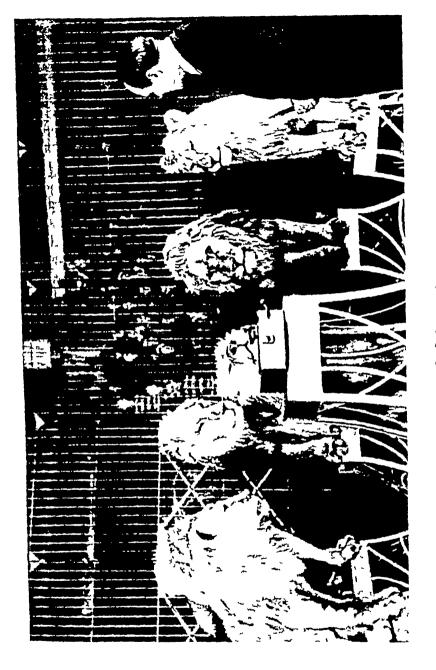



पिरामिड

इस प्रकार मैंने कार्ल जेम्बख़ की शागिर्दी शुरू की। दूसरे दिन सबेरे मैं ६ की वजाय प वजे ही सरकस पहुच गया। मैं अस्तवल में शेरों के पिजडो तक हो आया। पहली नजर में मुझे सब शेर एक जैसे लगे, लेकिन मैंने प्रत्येक शेर को अलग अलग बुलाने और उनकी निगाहे और नाम याद करने का निश्चय किया। इस बात में जेम्बख से सहायता मिलने की मुझे विल्कुल आशा न थी। मुझे अपने पैरो आप खडा होना था।

जिस वात की मुझे ग्राशका थी, वही होकर रही। जेम्वल तो साफ मेरा विरोधी निकला। वाद में पता लगा कि उसका विचार भ्रपने शेरो को एक जर्मन साथी, एर्नेस्ट शु को सौपने का था। यह सज्जन भी उस समय सोवियत सघ में खेल दिखला रहे थे। शु के श्रपने लगभग सभी शेर मर चुके थे। उसे जेम्बल के शेरो का ही भरोसा था। जेम्बल का ख्याल था कि उसके ग्रलावा केवल शु ही ऐसा है जो शेरो को साघ सकता है।

जेम्बल के दो रखवाले थे। यह कहने की कोई ग्रावश्यकता नहीं कि मैंने यथासभव खुश करके उनसे पशुग्रों के वारे में जानकारी प्राप्त करन की कोशिश की। जेम्बल सचमुच शोपक था। उसने कभी भी ग्रपने सहायकों को दुग्रा सलाम तक न की। उल्टा वह उनपर सदा गरजता रहता, श्रौर जवर्दस्ती उनसे जूतों में पालिश या कोट में ब्रश करवाता। फित्स नाम का चौकीदार मेरी जी हुजूरी करने लगा, पर मैंने उसे समझाया कि मेरी खुशामद करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम दोनों सरकार के मुलाजिम है। श्रौर मैं सिर्फ काम के समय तुम्हारा ग्रिवकारी हूं। श्रौर काम के वाद – माथी। जब मुझे पता लगा कि फित्स का रहने का इतजाम ठीक नहीं है, तो मैंने उसके रहने के लिए ग्रच्छे कमरे का प्रवध करवा दिया। वह प्राय मेरे साथ खाना खाता श्रौर सिनेमा देखने जाता। मेरे भाईचारे का उसपर यह ग्रसर हुग्रा कि वह मेरा दोस्त वन गया, श्रौर पशुग्रों के वारे में सब कुछ बताने लगा।

3 372

मैने कई राते शेरो के कटघरों के आगे बैठकर गुजारी। मुफे उनकी हरकते देखने में आनन्द आता। कुछ समय बाद ही मैं शेरो को पहचानने लग गया, और उनके नामों से भी परिचित हो गया। मैं उन्हें नाम से पुकारता और घटो उनसे बितयाता रहता। अब शेर भी मुझसे वािकफ हो गये, और उन्होंने मुझे अपना दोस्त मान लिया। वे मेरी आवाज पहचानने लग गये। यदि मैं किसी शेर को नाम लेकर पुकारता तो वह झट मेरे ओर मुह कर लेता। कई बार मैं उनका रुख बदलवा देता तािक वे मेरी आदेशों के अभ्यस्त हो जाये। पर मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात तो जेम्बख का काम देखना था।

ठीक नौ बजे जेम्बल श्रा धमका। उसने रखवालो को कटघरे श्रौर सुरग को तैयार करने की श्राज्ञा दी। फिर पिजडे में घुसकर उसने शेरो से छेडछाड शुरू कर दी, तािक वे उसपर हमला करे। यह सब वह मेरे दिल में शेरो का खीफ बैठाने के लिए कर रहा था, तािक मैं इस पेशे के खतरों को श्रच्छी तरह जान जाऊ। मैं यह चाल ताड गया, श्रीर बडे गौर से उसकी श्रीर शेरो की हरकतों को समझने की कोशिश करने लगा। जेम्बल भी यह समझ गया कि मैं श्रासानी से भभकी में श्रानेवाला नहीं हू। श्रव उसने दूसरी तरकीव सोची वह मुझसे गदे-मदे काम लेने लगा — जैसे कटघरे साफ करना, सिग्रेट खरीदना, कोट लाना, श्रादि श्रादि। मैं भी पूरी तरह उसकी फर्मानवर्दारी करता। मैं ख्रव ममझता था कि इसके श्रलावा कोई चारा नहीं। मैंने सब कुछ खुशी खुगी पी जाने का फैसला किया।

दूसरे दिन जेम्बख ने मुझमे एक हलफ-नामे पर दस्तखत करने को कहा। इसमें यह लिखा हुआ था कि काम के दौरान में मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी उसकी विल्कुल न होगी। यह भी एक प्रकार से मुझे डरावा ही देना था। श्रगर्चे मेरे नरकम के दोस्त मुझको गना करने रहे, मैने चट उन शपथ-पत पर हस्ताक्षर कर दिता।

मुझे ग्रभी भी निडर देखकर, जेम्बख ने ग्रीर भयकर उपाय वरतने की ठानी। ग्रभी हमें काम करते चार ही दिन हुए थे कि वह भ्रचानक कह उठा "श्रच्छा, जवान, कटघरे में जाना चाहते हो?"

"जैसी ग्रापकी इच्छा।"

' "ह, भ्रदर जाम्रोगे या डर रहे हो ?"

मै तुरन्त दोशाखा और एक छड़ी लेकर कटघरे की ग्रोर बढ गया। जेम्बख पहले से ही ग्रदर खड़ा था। मैंने दरवाजा ग्रभी ग्राधा ही खोला था कि तीनो शेर – प्रिमस, रिफी ग्रीर मुराद – मेरी ग्रोर लपके। मैंने झट वाहर से दरवाजा वद कर दिया।

दूसरे दिन मैंने स्वय ही जेम्वख से कहा कि मैं शेरो के कटघरे में जाऊगा। उसे वात जची। मैं भी हर वात के लिए तैयार था। दोशाखा मेरे हाथ में था, फिर भी मेरा दिल काप रहा था। पर मैंने दिल कड़ा किया और दरवाजा खोल कर कटघरे में घुस गया। प्रिमस श्रौर रिफो, दोनो शेर विजली की तरह मुझपर टूट पड़े, पर इस वार मैं पीछे नही हटा। उल्टा, ग्रागे बढ़कर मैंने उनपर हमला कर दिया। हडबड़ाकर शेर पीछे हट गये। जाहिर था कि वे भी हरान थे। दोनो शेर मेरी तरफ घूरते रहे, श्रौर इस ताक में थे कि कब मैं चूक् श्रौर कव वे मुझे ले डाले। मेरे साहस से जेम्बख भी उतना ही हैरान था जितना कि उसके शेर। विल्क वह तो इस तरह हक्का-वक्का हो गया कि जब मैं सही सलामत कटघरे से वाहर ग्राया, तो उसने मुह से एक शब्द भी न निकाला।

इस प्रकार दस दिन तक मैं लगातार शेरो के कटघरे में जाता रहा। इतना ही नहीं। घीरे घीरे मैं दरवाजे से आगे वढकर कभी इस ओर वढता, और कभी उस ओर। अपनी आखें मैं सदा इन जालिमो पर ही जमाये रहता। लेकिन एक वार, पल भर को मैंने सिर दूसरी ओर किया ही था कि प्रिमम विजली की तरह मुझपर झपटा, और पजा मार बैठा। मेरी पीठ में खरोच आ गयी, श्रौर कमीज फट गयी। मुझे लगा कि खून वह रहा है। खैर यही हुई कि मेरे होश-हवास ठीक रहे। मैंने उसे मार भगाया, श्रौर पूरे १५ मिनट तक कटघरे में ही बना रहा कि जेम्बख श्रौर उसके दुलारे शेर यह जान ले कि मैं श्रव भी ज़िदा हू श्रौर मजे में हू। खैर, इस हादसे से मुझे एक सबक ज़रूर मिला। मैं सीख गया कि जब कटघरे में रहो तो पशुश्रो को श्राख की श्रोट न होने दो।

ज़ेम्वल ने सारे दिन रिहर्सल किया श्रीर शाम को मास्को सरकस मे अपने शेरो का खेल पेश किया।

उन दिनो सुबह के शो खूब हुग्रा करते थे। श्रपनी ट्रेनिंग के १६ वे दिन ही मैंने जेम्बल से कहा कि मैं सुबह के शो में शेरो का खेल दिलाना चाहता हू।

जेम्बख प्रथम तो वडा कुद्ध हुग्रा। वह लवा चौडा लैंकचर झाडने लगा कि इस काम के लिए वडे तजुर्वे श्रौर ट्रेनिंग की श्रावश्यकता होती है, पर फिर सहसा ही रुका श्रौर कुछ सोचकर वोला — मुझे कोई ग्रापित्त नहीं। दिल में वह श्रभी भी यही मना रहा था कि शेर मेरे हाथ न ग्रायें श्रौर में सदा के लिए हिम्मत हार वैठू। इसके वाद वह सरकस - वोर्ड के पास गया, श्रौर सफाई पेश कर ग्राया कि यदि मुझपर कोई सकट टूटे, तो उसकी कोई जिम्मेदारी न होगी। वोर्ड ने मुझे बुलाया श्रौर राय दी कि इस मामले में मैं जल्दवाजी न कर। पर, मुझे अपने पर पूरा भरोसा था। जेम्वख से जो कुछ सीखना था, मैं मीख चुका था।

दूसरे दिन तडके ही मैं सरकम पहुच गया। मैंने शेरो को कुछ खिलाया-पिलाया, उनका मूड समझने की कोशिश की, श्रीर फिर खेल के समय का इतजार करने लगा। जब जेम्बख श्राया तो मैंने उसे श्रपने इरादें के बारे में याद दिलाया। उत्तर में वह कुछ बुदबुदाया श्रीर चला गया। पर, मेरे पास तो शेर-मास्टरों की पोशाक तक न थी। सो मैंने किसी

से विरिज्य मागी, किसी से मखमल की जाकेट, ग्रौर यह पहन ऊपर से ग्रपने फुल बूट डाट लिये। उस दिन सरकस के सब कर्मचारी एक साथ तमाशा देखने ग्राये। जेम्बख महोदय सब से ग्रागे बैठे। उनकी मुख मुद्रा से यह साफ साफ झलकता था कि वक्त - जरूरत भी वे मुझे किसी तरह का सहयोग देने को तैयार नहीं होगे।

मेरा पहला खेल ठीक रहा। शेर विनम्न बने रहे। कभी कभी वे गुर्रा भर देते, पर मैं झट उन्हें कावू में कर लेता। हा, एक शेर ने भूल में, मुझसे स्नालिगन करते समय पजो से मेरी जाकेट फाड डाली। इसका दर्द मुझे शो में हर क्षणा बना रहा, क्यों कि जाकेट अपनी न थी, वेगानी थी।

शो की समाप्ति पर शेरो को उनके कटघरे में पहुचा मैं स्वय ड्रेसिग - रूम में चला गया। मेरे सरकस के साथी मुझपर बघाइया वरसाने लगे, और झूम झूमकर मुझसे हाथ मिलाने लगे।

वस , श्रव मै वाकायदा शेर-मास्टर वन गया। उस दिन से हर सुवह के शो मैं करता श्रौर रात के शो जेम्बख महाशय।

मुझे श्रत्यत हर्प श्रीर गर्व था कि मैंने जेम्बल का मनगढत सिद्धात श्रीर उसके मन के डर सभी गलत सावित कर दिये। दृढ इच्छा - शिक्त , धैर्य, साहस, लगन श्रीर पशुश्रो को समझने का सच्चा प्रयत्न – वस इन्ही चीजो के सहारे मैंने १७ दिनो में ही इन सिहो को वश में कर लिया।

श्रव मुझे यह भी समझ में आ गया कि दो मास्टर शेरो के एक ही सेट से खेल करे, इसमें कोई तुक न थी। विशेषकर, जब मेरे और जेम्बख की प्रणाली में इतना भेद था। जेम्बख का तरीका डराने-धमकाने का तरीका था, कोडा, छडी, दोशाखा या जो भी उसके हाथ लग जाता, वह उसी का प्रयोग कर वैठता। खाली कारतूस चलाकर, होहल्लाकर, जैंमे भी होता, वह उनसे अपना हक्म मनवा लेता। शेर दहाडते, गुर्राते, दौडते श्रौर उसे डराने की कोशिश करते। कई दफा तो ऐसा लगता कि उसकी जान श्रव गयी श्रौर तब गयी। श्रौर मैं था कि शायद ही कभी कोडा फटकारा हो। मैं उनसे प्रेम से पेश श्राता। मीठी मीठी वाते कर उनका दिल वस में करने का यत्न करता। लेकिन जेम्बख की मार-फटकार, उसका दुर्व्यवहार वे इतनी जत्दी कैंसे भूल जाते? परिणाम-स्वरूप, मुझे भी उनके सचित कोप का भाजन बनना पडता। मैं उनके क्रोध को शमन करने की चेष्टा करता। जब कभी मैं कोडा फटकारता, तो वह हडबडाते मेरी श्रोर उछलते, पर मेरी श्राज्ञा का पालन जरूर करते। पर किस श्रनमनेपन से वे करतव दिखाते। खेल समाप्त होते होते वे शात हो जाते, श्रौर सायकाल को शात एव प्रसन्न सिहो से वरतने का सौभाग्य जेम्बख महाशय को प्राप्त होता। मुसीवत मैं उठाता, मजा वह लेते। जाहिर था, हमारे मुस्तिलफ तरीको की वजह से शेरो की टेनिग ठीक न हो सिकी।

न मैं तरीके से काम कर सका, श्रौर न जेम्बख।

सरकस - वोर्ड ने यह स्थिति समझी, श्रौर नतीजा यह हुग्रा कि जेम्बख को छुट्टी दे दी गयी। श्रव सुवह श्रौर शाम के शो मुझे ही करने पडते। पर मेरा कार्य सरल हो गया। शेर पहले जैसे चिडचिडे न रहे, उनके करतव भी श्रौर निखर गये। हमारे शो भी ज्यादा पसद किये जाने लगे।

प्रसगवश यहा यह वता दू कि कड़यो का स्याल था कि ये पशु विदेशी भाषा के ग्रम्यस्त हो गये, ग्रौर यह रूमी नही समझेगे। यह वात भी गलत सावित हुई। एक मास के श्रदर ही मैंने शेरो को रूमी ग्रादेश सुनने-समझने का श्रादी वना लिया। मच तो यह है कि जानवर भाषा की वारीकियो की वनिस्वत लहुजा श्रविक समझना है।

खेल के बाद हर शाम को मै शेरो को देखने जाता। मै बीमी श्रावाज में शेरो के करतवो की नारीफ करता श्रीर हर एक को गोश्त दे देता। वे जगले के पीछे जमा हो जाते। कई वार खेल के समय उनमें से एकाघ उग्र हो जाता। मजे की बात तो यह थी कि जो शेर शैतानी कर बैठता, वह खुद इसे महसूस करता, श्रीर जब मैं मुलाकात करने जाता तो शर्म के मारे कही छपने की कोशिश करता, मानो उसे सामने श्राने में शर्म श्राती हो। जब मैं भले मानस शेरो की तारीफ करता तो नटखट शेर भी घीरे धीरे श्राकर घुर घुर करने लगते, श्रीर उनकी श्राखो में पञ्चात्ताप की झलक होती। यदि मैं कभी काम में कोताही न करनेवाले भले मानस शेरो पर चिल्ला पडता, तो वे जगले से हट जाते श्रीर उचित रोष में श्राकर गुरीना शुरू कर देते। यदि प्यार से मैं उनके साथ जोर जोर से वातचीत करता, तो वह इसे गलत समझ बैठते, श्रीर यदि मैं मीठे लहजे में उनकी भर्ताना करता, तो वे उसे प्रशसा समझते।

शेरो के खेल में सिद्धि प्राप्त करने में मुझे श्रधिक समय नही लगा।
मैं जल्दी ही सीख गया। श्रव इस खेल को सुधारने सवारने की चिता हुई।
पोशाक का सवाल फिर श्रा खडा हुआ। मेरे लिए पूर्वीय वेश-भूषा —
साफा, शलवार वगैरह का आर्डर दे दिया गया। उस समय पशुमास्टरो की प्राय यही पोशाक होती। इस पेशे में श्राने से पहले भी
सरकस के लोगो ने मुझे यह वतलाया था कि पशु-मास्टरो की पोशाको
से सदा पशु-गध श्रानी चाहिए। वे तो यहा तक कहते थे कि नयी
पोशाक को पहनने से पहले उसे जानवरो के कटघरे के श्रागे कुछ समय
के लिए लटकाये रखना चाहिए।

मैंने सुनी-श्रनसुनी कर दी श्रीर वही पूर्वीय पोजाक पहन पहले एक रिहर्सल श्रीर वाद में शो किया। मैंने श्रनुभव किया कि 'पशु-गघ' के वारे में 'विशेषजो' की यह थ्योरी कोरी वकवाम है। पोजाक से वढकर श्रीधक महत्वपूर्ण मास्टर की श्रावाज है। पशु उसपर ही श्रिधक ध्यान देते है।

बाद में 'सरकस' नामक एक फिल्म में मुझे एक पात्र की दोहरी भूमिका ग्रदा करनी पड़ी। उस ग्रभिनेता के समान ही वेश - भूषा बनाकर मैं शेर के पिजड़े में घुस गया। पहले तो शेर मेरे ऊपर झपटे, पर जब मैंने उनके नाम लेने शुरू किये, तो वे ठिठक गये। मैं उनसे बाते करने लगा, तो उनकी परेशानी खत्म हो गयी।

जब मैं अपने नये खेल की तैयारी करने लगा, तो मैंने पुराना 'पिरामिड' खेल न करने का निश्चय किया। 'पिरामिड' खेल में यह होता है कि शेरो को खास किस्म के टबो और सीढियो पर बैठाया जाता है। मैंने हर शेर को अर्केले अर्केले करतव करना सिखाया। हमारे दर्शक खतरनाक, हड्डी कपा देनेवाले करतव देखना उतना पसद नहीं करते जितना कि वहादुरी, हिम्मत और कौशल के खेल। मैंने प्रपने खेलो में से रोगटे खड़े करनेवाले सब ट्रिक निकाल दिये। मैं तो केवल जानवरों को बहलाकर हसी हसी में उनसे करतव कराना पसद करता।

मेरे पहले दल में ७ शेर थे – प्रिमस, उसका भाई रिफी, अली, किम, मुराद, वैंकल श्रौर केदिफ। प्रिमस खूखार श्रौर चालाक जानवर था, लेकिन वात खूव पकडता श्रौर उमे सिखलाने में कही कम समय लगता।

इसके उल्टे अली आरामतलव, आलसी, नर्म तवीयत श्रीर मद वृद्धि था।

प्रिमस दभी नही था। पर, उसके भाई रिफी में एक कमीनी रग जरूर थी। वह दगावाज था। ग्रगर कभी वह मुझे वेखवर पाता, तो हमला करने से कभी न चूकता। यह शागिर्द मेरे लिए एक समस्या था। भडकीले स्वभाव का होने के कारएा वह जल्दी तुनक उठता। विगड कर मुझपर झपट्टा माग्ता, गुर्गता, दहाटता ग्रीर उने दौरा-ना ग्रा जाता। जब तक वह शात न हो जाता, मुझे ग्रपना काम वद रखना पटता। बैंकल भी सुस्त मिजाज था और जब रिहर्सल या अभ्यास - करतब की बात आती, तो उसका व्यवहार ऐसा हो जाता मानो उसे सिद्धातत यह काम पसद ही नहीं। उसे तो बस एक जगह पड़े रहना ही पसद था। इन सब बातों के बावजूद उसने बड़ी जल्दी ही बोतलो पर चलना सीख लिया।

कठिन करतव अली के बूते के न थे। पर, इस प्रेमी जीव के लिए भी मैंने काम ढूढ निकाला। हम एक दूसरे को कसते, चूमते, श्रौर मैं उसपर सवारी गाठता। वह अपने साथियो के साथ जमीन पर लोट लगाता। अली-सिह बस इतना ही सीख सका।

मुराद कूर वृत्ति का परन्तु अघ्यवसायी पशु था। गेंद पर वैठकर उसको चलाना, चार चार या पाच पाच गजा के फासले पर रखे एक टब से दूसरे टब पर छलाग मारना, और दूसरो के साथ लोट मारना, ये सब करतब उसने सीख लिये। वह स्वभाव से घौस जमानेवाला था। वह प्राय दूसरे शेरो से लड पडता। प्रिमस तो उसका जानी दुश्मन था। उसके साथ मुझे खास बरताब करना पडता। रिहर्सल के समय जब तक मैं उसे लजीज गोश्त की बोटी न देता, तब तक वह कोई भी काम न करता। वास्तब में उसकी भूख शेरो जैसी थी।

इस दल का मुखिया ११ वर्ष का किम था। पर, वह तवीयत का वृजदिल और वडी ही जल्दी घवरा उठता था। मेरे सामने तो वह वरावर कापता रहता यद्यपि मैंने उसे कभी उगली तक न छुआयी थी। जेम्वल के दुर्व्यवहार के कारण ही वेचारा किम इतना कायर हो गया था। सीखनेवाले जानवर के लिए कायरता से बुरा कुछ नही। वडे परिश्रम के बाद मैं उसे केवल अन्य मिहो के साथ उठकवैठक करना या लोट लगाना सिखा पाया। जेम्बल के समय में किम केवल टव

मेरे प्रथम दल के 'म्रभिनेताग्रो' का यही चरित्र - चित्ररा, ग्रयव। परिचय है।

मास्को में खेल खत्म करने के वाद बोर्ड ने मुझे और मेरे गेरो को पेर्म नगर भेज दिया। यह यात्रा ग्रासान न थी। दिसवर मास था, श्रौर ये सिह रूसी जाड़े के श्रादी न थे। मैंने उनके सफरी कटघरों की छतो पर लकड़ी के वुरादे श्रौर फूस की गहरी परत जमायी। फिर उन्हें मोमजामें से ढाक दिया। इसके वाद ही कटघरों को मालगाड़ी में लादा गया। मार्ग में शेरों को भोजन देना भी एक समस्या थी। जब गाड़ी रकती, तो गोश्त के वड़े वड़े टुकड़े इस होशियारी से कटघरों के श्रदर फेंके जाते कि जानवरों को कही ठड़ न लग जाये। इतनी देख-भाल के वावजूद केदिफ को डवल निमोनिया हो गया, श्रौर पेर्म में दो सप्ताह मुझे उसकी तीमारदारी करनी पड़ी। स्थानीय पशु-चिकित्सक से मुझे बुद्ध भी सहायता न मिल सकी। श्राखिर, उसके पास ऐसा मरीज कव श्राया था? केदिफ की डॉक्टरी मुझे खुद ही करनी पड़ी।

पेर्म से हम लोग सारातोव गये। वसत ऋतु का ग्रागमन था – मार्च का महीना। पगु इस मौसम में प्राय वेचैन हो जाया करते हैं। रिहर्सल के समय प्रिमस भडक जाता। उसका गमन करना किटन हो जाता। वाद मे उसका भाई रिफी भी उससे मिल गया, ग्राँर ग्रव एक के वजाय दो गेरो से मुझे लोहा लेना पडा।

इन भाइयों में से एक ने मेरी वाह पकड़ ली, लेकिन वटे मिया किम झट में टव में कूद पड़े और दोनों भाइयों की पूछ पकड़ कर खींचने लगे कि मुझे कटघरें से निकल भागने का मौका मिल जाये। यदि किम ने मेरी मदद न की होती, तो इन दोनों घेरों ने मुझे लें डाला होता।

स्तालिनग्राद में हम 'जिदा कालीन' नामक चेल रिहर्मल कर रहे थे। इस करत्व में सब घोरों को एक कतार में लेटना पड़ना, ग्रीर रिफी श्रीर मैं उनपर लेट जाते। सदा की भाति मैंने रिफी का पजा लेक अपने चेहरे पर रख लिया। दो तीन बार ऐसा करने के बाद मैं चुर्स्त से बैठ गया, श्रीर समझने लगा कि श्राज मैंने विशेष मुहिम मार लं है। इतने में रिफी ने श्रपने नाखन निकाले श्रीर मेरा गाल नोच खाया खैर, मुझे इससे बड़ा सबक मिल गया। मेरी समझ में श्रा गया कि उठं से पहले शेर का पजा घीरे से हटा देना चाहिए। हिसक पशुश्रो की श्रज्य श्रादत होती है। कोई 'शिकार' इनके पजे से जितना ही छूटने कं कोशिश करता है, यह उसे उतना ही कसकर पकड़ते हैं।

सन् १६३५ में इवानोवो नगर में एसा ही एक हादसा हुआ जिसमें मेरी जान जाते जाते बची। मार्च का महीना था और शेर जानलेव मूड में थे। एक रिहर्सल के समय मैं सुरग से निकल रहा था कि इन् दो 'डाकू भाइयो' यानी प्रिमस और रिफी ने अचानक मुझपर हमला क दिया। मैं उन्हें इसी नाम से पुकारता था। वहा इतनी जगह न थं कि मैं उनपर उल्टा वार कर उन्हें भगा सकू। मैं जानता था कि जानव भयकर मुझा में हैं, इसलिए मैं अपने साथ रिवाल्वर रखता था लेकिन कारतूस हवाई होते थे। हा, तो मेरे दाए हाथ में रिवाल्वर था और वाए हाथ में ५ फुट लबी एक छड़ी। जानवर सघानेवाले इसे प्राय अपने साथ रखते हैं, ताकि जानवर उनसे जरा दूर ही रहे। पर शे इसे खूब समझते हैं, और कोशिश करते हैं कि किसी तरह से सोटी विचकर स्रपने मास्टर पर हमला कर सकों।

रिफी ने पहल की, पर मैंने सोटी से फौरन उसे रोक दिया। उसनं गुस्से में आकर सोटी को ही अपने पजे से तोड-मरोड डाला और फि मुझपर झपट्टा मारा। अब मुझे रिवाल्वर निकालना पडा। जब शेर वे मुह में खाली रिवाल्वर चला दिया जाता है, तो उसकी आवाज से वा भौचक्का हो जाता है। घुआ उसके गले में इतनी खराज पैदा कर देता हि वह सट में पीछे हट जाता है, स्तिभत हो उठता है औं

फिलहाल म्रपने शिकार की बात भूल जाता है। वस, उन्ही क्षराो में मास्टर म्रपने वचाव के उपाय ढूढ निकालता है।

पर, इस वार दुर्भाग्य से कारतूस गीले निकले और रिवाल्वर के चलने से यदि कोई डरा, तो वह मैं। जिस हाथ में टूटी हुई सोटी थी, रिफी ने मेरा वह हाथ पकड लिया। तब मैंने रिवाल्वर के कुदे से शेर के सिर पर वार किया, लेकिन वह और भी तेज होकर मेरे हाथ से लटक गया। उसकी दहाड सुनकर प्रिमस भी वहा आ पहुचा। उसने मेरी दाई बाह पकड ली। अब तो मेरी शामत ही आ गयी। इन दोनो हत्यारो ने मुझे सुरग से कटघरे के अदर खीचना शुरू किया। मैं खूब समझ रहा था कि यदि यह कूर प्राणी कही मुझे घसीट कर अखाडे मे ले गये, तो वे मेरी वोटी वोटी नोच डालेंगे। इसलिए मैंने छड पर अपने पैर मजबूती से जमा लिये और हम में वाकायदा रस्साकशी शुरू हो गयी।

वेचारे रखवाले भी कुछ करने में ग्रसमर्थ थे, क्यों आग वृझान की दमकल तैयार न थी। उन्होंने मीखचों में से लोहें की छड़ें डाल कर गेरों को हटाने की कोशिश की, परन्तु नतीजा कुछ न निकला। इतने में इनमें से एक को कुछ सूझ ग्रा गयी। उसने झपट कर वाल्टी उठायी श्रीर पानी उनके चेहरों पर फेंक दिया। वे उछले श्रीर मेरे हाथ छोडकर पीछे हट गये। दूसरे ही क्षगा, मेरे सहायक ने ग्रखाड़े के कटघरे का दरवाज़ा वद कर दिया श्रीर मैं दाई तरफ हो गया। गेर फिर मेरी ग्रोर लपके, पर ग्रव मैं दरवाज़े की ग्रोट में सुरक्षित था। मैं ग्रभी सुरग के वाहर निकल ही रहा था कि क्या देखता हू कि दोनों गेर ग्रापस में गुत्थमगुत्था हो गये। वड़ी मुक्किल से कही १५ मिनट वाद मैं उन्हें उनके दरवों में टक्केल सका। पर, वे १५ मिनट मुझे कई घटों के वरावर लगे।

श्रागामी कई मास तो मेरी श्रपनी तीमारदारी में ही लग गये। श्रपने घाव ठीक हो जाने के पञ्चात जब मैं वापिस काम पर श्राया तो मुफ्ते इन शरारतियो को फिर में सरकस लायक बनाने में बटा समय लगा। ऐसा तगता था कि इन दोनो कातिलो ने पुराना वैर भुला दिया है ताहम मै उन दोनो हत्यारो पर कडी निगाह रखता क्योकि इन्होनं मेरी जान लेने में कुछ बाकी न रख छोडा था।

किसी भी शेर-मास्टर के जानवरों का दल जितना वडा होगा उतने ही ग्रधिक ग्राश्चर्य उसके सामने ग्रायेंगे। इनसे जितनी ग्रासार्न होती है, उससे कही ज्यादा स्कावट पडती है।

ाप्रमस श्रौर रिफी ग्रिभिन्न मित्र थे। जब कभी एक मुझसे लडता तो दूसरा उसकी मदद को झट पहुच जाता। मैं इनमें से एक कं ग्रामानी से छोड सकता था। पर, मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि दोने में ही सरकसी-प्रतिभा बहुत थी।

वहुत समय तक दोनों को देखने-समझने के वाद मैं इस नतीजे प पहुंचा कि इन दोनों मित्रों के बीच खुट्टी करा देनी चाहिए। इनके स्नें की कमज़ोर कड़ी इनकी मूख थी। वस मैंने दोनों को एक ही पिजड़ें कर दिया और मास का एक दुकड़ा डाल दिया। फिर क्या था, दोन् भाइयों में ठन गयी। दोनों भूखें रह गये, मगर दोनों ने एक दूसरे व अधमरा कर दिया। तीन दिनों तक मैंने उन्हें खाना इसी तरह दिया फलत दोनों घोर शत्रु हो गये। अब यदि एक दूसरे की आवाज सुनत् तो बजाय उसकी मदद को आने के, उल्टा मुह फेर लेता और कट जाता अब मैं दोनों से अलग अलग निपट सकता था।

जव मास्को फिल्म-स्टूडियो ने मुझे सरकस पर फिल्म वनाने लिए ग्रामित्रत किया तव तो मैं पक्का शेर-मास्टर वन चुका य ग्रपने प्यारे शेरो के साथ फिल्म वनवाना मुझे वहुत प्रिय लगा। वं खुशी खुशी फिल्म के डाइरेक्टर-प्रोड्यूसर ग्रिगोरी श्रलेक्सान्द्रोव इस फिल्म का सिनेरियो दिखाने को कहा।

नभवत मेरे कई पाठको ने हमारी वह श्रेष्ठ फिल्म देखी होगी इ उन्हें उनका ध्यान होगा। इसका एक पात्र स्कमेकिन, एक खोया खोया- युवक है जो सरकस के आस-पास मडराते मडराते भूल मे शेर के पिजडे मे जा घुसता है। भ्रव जिस ग्रभिनेता को यह पार्ट ग्रदा करना था, उसे शेरो से कभी वास्ता नहीं पड़ा था। इसलिए स्टूडियो ने मुझे उसका 'डबल' पार्ट ग्रदा करने को कहा।

यदि मुझे किसी वात की चिता थी तो वह यह कि शेरो को स्पॉट-लाइट भायेगी या नहीं। खैर, चद रिहर्सलो के बाद शेर भी इस रोशनी के ग्रादी हो गये। इससे फिल्म डाइरेक्टर श्रीर कैमरामेन सब बडे सतुष्ट हुए श्रीर हम लोग ग्रपनी फिल्म बनाने में लग गये।

वात यह है कि कटघरे में यदि कोई भी नयी चीज — टब, वैच, स्टूल म्रादि रख दी जाये, तो शेर की स्वाभाविक इच्छा उसे तोड फोड डालने की होती है। जब हम यह फिल्म बना रहे थे, तो इत्तिफाक से मैंने दो नयी कुर्सिया उनके कटघरे में लाकर रख दी। इन्हे देखते ही प्रिमस उनपर कूद पडा ग्रौर लगा उन्हें ग्रपने दातो से चवाने। वाकी साथियो ने भी यही किया ग्रौर मेरे देखते देखते कुर्सिया चूर चूर हो गयी। हमें जूटिग वद करनी पडी, ग्रौर हम शेरो के शात हो जाने की प्रतीक्षा करने लगे।

मैंने सिनेमावालो को वार वार हिदायत कर दी थी कि शेरो के कटघरे से सदा दूर ही रहे, पर एक वार ऐसा हुन्ना कि म्रिस्टेंट कैमरामेन कटघरे के विल्कुल पास जाकर उनकी फोटो लेने लगा। यह देख रिफी का पारा चढ गया, उसने ताव में म्राकर कैमरामेन की वाह पकड ली भौर जगले के पास घसीट कर लगा उसकी खवर लेने। ज्यू ही मैंने यह देखा, मैं दौडा श्रौर मैंने रिफी को भगा दिया। घायल श्रौर डरे हुए कैमरामेन को हम लोग उठाकर ले गये। श्रच्छी वात यह हुई कि उसके घाव गहरे नहीं थे, श्रौर जल्दी भर गये। खैर, वह यह कहने लायक नहीं रहा कि वह शेर के मुह में वाल वाल वचकर निकल श्राया।

शूटिग इस चतुराई में की गयी कि सभी दर्शको ने एक स्वर में यही कहा कि सचमुच स्कमेकिन ने शेर की दाटी हिला दी। फिल्म बनाने के बाद मैं फिर मास्को सरकस में काम करने लगा। ग्रव सरकस में काम करते मुझे पूरे २५ वर्ष हो गये। ३ दिसबर, १६३५ को मेरे सम्मान में एक शो किया गया, ग्रौर उसी दिन रूसी जनतत्र की सर्वोच्च सोवियत के प्रधान-मडल ने मुझे सम्मानित कलाकार के पद से सुशोभित किया।

मैं वह दिन कभी नहीं भूल सकता, जब सोवियत वायु-चालक वलेरी च्कालीव मेरे खेल को देखने श्राया। इटरवल में वह पर्दे के पीछे श्राया श्रीर उसने मेरे कौशल श्रीर शो तथा मेरी कार्य-शैली की तारीफ की। हसी हसी में वह मुझसे बोला "यार यह खतरनाक पेशा तुमने क्यो इंख्तियार किया, श्रीर बैंठे-बैंठाये जान हथेली पर क्यों ले ली है?"

"भाई, तुम्हारा पेशा मुझसे कुछ कम खतरनाक तो नही", मैने उत्तर दिया।

"ना भाई, मैं तुमसे पेशे की ग्रदली-वदली नही कर सकता," उसने जवाव दिया।

यह सच है कि शेर देखी श्रीर सुनी वात को जल्दी याद रखते हैं।
मुझे भी इस वात के सबूत मिले। जब मैंने अपना सिह-दल, अपने प्रिय
शिष्य श्रीर उत्तराधिकारी ग्रेकोव को सौंपा, तो मैंने श्रली को
चिडियाघर भिजवा दिया। मैं नहीं चाहता था कि यह वृद्ध वनराज
जवान शेरों के साथ मारा मारा फिरे।

दो वरम बाद मुझे उफा नगर में एक सफरी चिडियाघर के साथ हुवहू श्रली जैसा ही एक घेर दिखाई दिया। मैंने उसे पहचान लिया। फिर भी डाडरेक्टर से शका-समाधान करना उचित समझा। जब मैंने उसमे पूछा कि क्या यह शेर श्रली ही है, तो उसने कहा, "नही", श्रीर साथ ही मुझे यह भी विश्वाम दिलाया कि यह घेर कभी भी मेंने मरकम में नहीं रहा।

मैने उसकी वात पर विश्वास नहीं किया, श्रीर मैं धीरे से उसके कटघरे के पास चला गया। वह सो रहा था। मैने उसका नाम लेकर पुकारा, श्रीर पहले से ही मीठे स्वरों में वोलने लगा। शेर ने चौंक कर श्राखे खोली, जगले के पास खडा हो गया श्रीर तरह तरह से श्रपनी प्रसन्नता प्रकट करने लगा। मैं उसके जगले से लगकर खडा हो गया। शेर ने जगले में से पजा वाहर निकाल मुझे श्रपने निकट खीच लिया, श्रीर ऐसे मुह वनाने लगा जैसे कि कोई विलूगडा दूध माग रहा हो। श्राप समझ सकते हैं कि इस दृश्य का मुझपर क्या प्रभाव पडा होगा। दर्शकों ने श्रपनी श्राखों पर विश्वास नहीं किया। मैने सारा मामला उन्हें समझाने की कोशिश की। भला, इस वात में क्या सदेह रहा कि वह शेर श्रलों ही था।

प्राय ऐसा भी हुआ कि लोग कटघरों के आसपास खड़े रहे, श्रौर मेरे शेरों ने उनकी ओर घ्यान नहीं दिया। पर, यदि कभी मैं दर्शकों में जाकर खड़ा हो गया, तो यही शेर सीखचों के पास आकर खड़े हो गये, श्रौर जगले से अपना मुह रगड़ रगड़ कर मुझे बुलाने की चेप्टा करने लगे कि मैं उनके पास जाऊ श्रौर उनसे बाते करू। वे मेरी एक एक बात, व बोलने के लहुजे को खूब समझते।

शेर का भी अपना मूड होता है। और शेर-मास्टर की वृद्धिमानी इसो में है कि वह उसे समझे और उसी हिसाव से काम ले। अगर शेर जोश में हो, तो पहले उसे ठडा करने की कोशिश करे। ऐसे मौके पर उसे वहुत सयम और धैर्य से काम लेना चाहिए। जानवर को हर तरह सतुष्ट और प्रसन्न करने का यत्न करना चाहिए, श्रीर कोई भी ऐसी हरकत न करनी चाहिए जिससे पशु चिडचिडा या वदिमजाज हो जाये।

मिहो के स्वभाव, प्रकृति श्रीर गारीरिक चेप्टाश्रो के गभीर श्रव्ययन मे मुझे श्रपने काम मे वटी सफलता मिली। वैसे यह वात श्रतिशयोक्ति मालूम देती है कि मरकम के लिए जानवर के डील-डील का विशेष

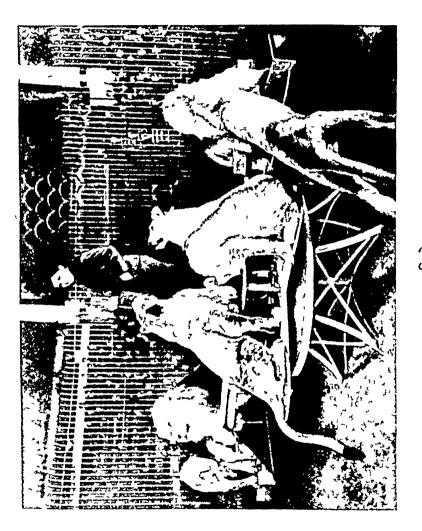

राजा तार का खेल कर रहा है

महत्व नहीं होता है, पर है यह बिल्कुल सच। मसलन , श्रीसत कद के श्रागे के छोटे पजेवाले रीछ के लिए हैंड-स्टेड का काम सीखना श्रासान है। इसी प्रकार, बड़े शेर की श्रपेक्षा छोटा शेर या चीता चार चार, पाच पाच गज़ के फासले पर रखें हुए टवो पर कूदना-फलागना जल्दी सीख जाता है। श्रीर छोटी पिछली टागोवाले रीछ के लिए सीघे होकर चलना, या रोलर स्केट्स पर दीड लगाना कही श्रासान होता है।

रिहर्सल के दौरान में शेरो को छोटे छोटे चौकोर टबो पर वैठाया जाता है, जिनके ऊपरी भाग १६×१६ इच लवे श्रीर १६×१६ इच चौडे होते हैं। शेर के लिए श्रारामदेह टब कम से कम २४ इच लवा, श्रीर २४ इच चौडा होना चाहिए। लेकिन जान वूझकर छोटा टव रखा जाता है, ताकि वह ग्राराम से बैठने की कोशिश करे श्रीर उसका घ्यान श्रपने मास्टर की श्रोर से हटा रहे। ऐसे छोटे टब को शेर बहुत खुशी खुशी छोड देता है श्रीर श्रपने ट्रेनर के सकेत - मात्र पर करतब दिखाने लग जाता है।

जैसा कि मैन पहले भी कहा है, पशु शव्द नही, लहजा समझते है। मधानेवाले की हरकते जानवर के लिए श्रीर भी श्रधिक महत्व रखती है, क्योंकि इन्हीं इशारों पर शेर नाचता है।

मिसाल के तौर पर, मैं श्रपने शेरो के एक खेल की चर्चा करता हू। टव पर बैठे हुए शेर को मैं श्रपाड़े के बीचोबीच बुलाता। जब वह ग्राने में श्रानाकानी करता, तो मैं उसके पास जाता। वह गुर्राता, मेरी छड़ी चवा डालता, ग्रपनी जगह से हिलने का नाम न लेता। लेकिन ज्यू ही में श्रपने साथी से वड़ी छड़ी लेकर, शेर की ग्रोर झपटता, त्यू ही वह टव से कूदकर फीरन श्रखाड़े में पहुच जाता ग्रीर मनचीता करतव शुरू कर देना। यह देखकर दर्शकगण हस पडते। वे नमजते कि शेर वड़े वेंत से उर गया। पर, वास्तव में बात यह होती कि शेर मेरी सीप्त के श्रनुनार ही काम करता। श्रीर मेरे झपटने पर ही टव से कूदकर श्रखाड़े में श्रा

1 - 372

जाता। तेजी से उसकी म्रोर लपकना ही मेरा सकेत होता। शेर को ऐसे इशारे सिखाना वडा कठिन काम है, श्रौर इसके लिए घटो जान-मार रिहर्सल की म्रावश्यकता होती है।

शेर की नज़र वड़ी तेज होती है। प्राय ऐसा लगता है कि शेर को दर्शको में कोई दिलचस्पी नहीं होती, पर कोई ग्रादमी कटघरे के नज़दीक ग्राया नहीं कि उसने झपट्टा मारकर उसे ग्रपनी ग्रोर घसीटा।

मुझे याद है, बतूमी में, मैंने अपने सहायको को सावधान कर रखा या कि लोगो को शेरो के कटघरे से दो कदम के फासले पर ही रखा जाए। एक दिन हमारे एक कर्मचारी ने सोचा कि शेर तो उसे पहचानते ही है, बस वह कटघरो के विल्कुल पास से गुजरने लगा। एक शेर ने उसे देखा और झट पीछे से हमला कर उसकी वाह अदर खीच ली। भाग्य की बात कि मैं दूर न था। उसकी चीख पुकार सुनकर मैं तुरत ही उसकी सहायता को पहुच गया।

प्राय जनता मे यह भ्रम है कि सरकसी शेर तो पालतू विल्ले से ही होते है, श्रौर कोई भी जाकर उनसे छेडछाड कर सकता है, उन्हें थपथपा तक सकता है। पर वात ऐसी है नहीं। मुझे ऐसी कई घटनाए याद है, जब सबे हुए पशु बड़े ही भयकर सावित हुए। इस लिए श्रजनवी श्रादमी इनसे जितनी दूर रहे, उतना ही श्रच्छा।

मैं पहले ही कह चुका हू कि ग्रपने पशुग्रो से मैंने सदा मित्रता का व्यवहार किया है। इस सद्व्यवहार की सफलता का ज्दाहरण मेरा शेर त्रिम है। पाठको को शायद याद होगा कि जब यह शेर मुझे कार्ल जेम्बख से मिला था, तो यह वडा दब्बू ग्रीर कायर-मा था। जब मैं इसके पिजडे में जाता, तो यह हडवडाकर डघर-ज्यर भागने लगता, कभी किमी कोने में छूपने की कोशिश करता, ग्रीर कभी जगले में टकरा जाता, जैसे कि मीखचे तोडकर भागने वी कोशिश कर रहा हो। जेम्बए के कृप्रभाव के परिणाम-स्वरूप वह ग्रपने मास्टर में टरना या पृत्णा करना

ही जानता था। मैने निश्चय कर लिया कि मै उसे अपना मित्र बना कर ही रहूगा। वस, मै घटो उसके साथ व्यतीत करता। उससे वितयाता, श्रौर उसे प्यार से तरह तरह के नामो से पुकारता।

मेरे मधुर व्यवहार का किम पर धीरे धीरे प्रभाव पढने लगा। पर, ग्रभी भी यदि मैं उसे प्यार करने के लिए हाथ वढाता तो वह उछल पडता ग्रीर कोने में छिप जाता। पर, जगली शेर तक सद्व्यवहार ग्रीर सद्भाव सराहते हैं। धीरे धीरे किम ने मुझे दुलराने की ग्रनुमित दे दी। वह मेरे हाथ से लजीज वोटिया भी लेने लग गया। लेकिन, ग्रव भी वह मुझे सदेह की दृष्टि से ही देखता। खेल के दौरान में किम मूक विधर बना ग्रपने टव पर बैठा रहता। कही कई महीने बाद वह मुझपर विश्वास कर सका। फिर तो वह मुझसे प्यार-दुलार की ग्राशा करने लगा। ग्रव यदि मैं उसका सिर या ग्रयाल खुजलाता, तो उसे कोई उज्र न होता। धीरे धीरे वह इतना निडर हो गया कि विला किसी उज्र के मुझे ग्रपनी पीठ पर बैठाकर सैर भी कराने लगा।

शेरों के इस दल के साथ मैंने कोई ५ साल तक काम किया। भ्रव मैं इतना भ्रात्मिविश्वासी हो गया, जैसे कि मैं जन्म से ही पशु-शिक्षक हू। इस वीच जो दुर्घटनाए मेरे साथ हुई, उनसे मैं डरा नही। उल्टे, उनसे मैंने अपने कार्य में पूर्णता प्राप्त करने की प्रेरणा प्राप्त की।

## नया सिह-दल

मेरे शेर ग्रव वूढे होते जा रहे थे, ग्रीर हमारे खेल की लोकप्रियता घटती जा रही थी।

तव भैने नोचा कि या तो शेरों का नया दल ही लाया जाये, या फिर, वम ने कम, बुड्टों की जगह जवान शेर भरती विये जार्ने।

मुझे पहला विचार ही पसद आया। सन् १६३७-३८ में मैं मास्कों के गोर्की पार्क में सरकस कर रहा था कि मुझे छ नये शेर दिये गये। उनमें से दो शेर तो साल डेढ साल के बीच रहे होगे। श्रीर वाकी चार ३ से ४ के वीच।

एक बार फिर मैंने हर शेर की विशेषताओं का अध्ययन शुरू कर दिया। मैं उन सब को एक बड़े कटघरे में छोड़ देता और घटो उन्हें आपस में खेलते-लड़ते देखता रहता। हर एक शेर से मैंने व्यक्तिगत परिचय प्राप्त करने की सोची। मैं अलग अलग हर एक के पास जाता उन्हें गोश्त देता, और हुक्म देकर उन्हें अपने पास बुलाता। कई तो झट से आकर मेरे हाथ से मास के टुकड़े लेलेते, मगर कई मेरे पास आने से डर जाते। इनमें कई शेर के बच्चे निपट जगली, और कायर थे, और कई कही अधिक बहादुर। वे मेरे पीछे पीछे आते और नाखून तक मार देते। उदाहरण के लिए, उस्मान प्राय मुझे अपने सग खेलने के लिए दावत देता।

यह मनोरजन एक पखवाडे तक चला। हर रोज तीन या चार घटे मैं उनके खेल-कूद श्रीर पैतरेवाज़ी देखने में विता देता, श्रीर इस तरह उनके चिरत्रों की विशेषताए जानने-समझने की चेष्टा करता। उनमें से एक शेर तो मुझे चिडियाघर भेज देना पड़ा, क्योंकि वह वड़ा डरपोंक था, श्रीर उसकी ट्रेनिंग पर महीनो खर्च करना जरूरी था। मगर मेरे पास इतना समय था नहीं। श्रीर सरकसवाले चाहते थे कि मैं उनकी ट्रेनिंग श्राघे समय में ही समाप्त कर दू। हा, तो चिडियाघरवालों ने मुझे उसकी जगह दूसरा शेर दे दिया।

पद्रह दिन के बाद मैंने तीन श्रांर शेर चिडियाघरवालों से बदल लिये। मैं बुद्धू शागिदों पर श्रपना नमय नप्ट करना नहीं चाहता था क्योंकि उस हालत में तो मुझे श्रपनी योजना ही छोटनी पड जाती।

इस बार नये शागिदों को तालीम देते समय मैंने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि उन्हें विल्कुल नये नये करतव श्रौर विल्कुल नयी नयो टिके सिखलाऊ।

एक दिन गोर्की पार्क में घूमते हुए मुझे वच्चो का चक्कर-हिडोला देखकर विचार ग्राया कि श्रपने शेरो के लिए भी क्यो न इस मनोरजन की व्यवस्था की जाये।

इस चक्कर-हिडोला का डिजाइन मैंने श्रपने श्राप ही तैयार किया। श्रव मुझे यह विचार करना था कि इस दल के शेरो में से किस किसको यात्री श्रीर किस किसको चालक बनाया जाय। चार शेरो को मैंने यात्री वनाया, श्रीर दो को चालक। उनका काम श्रपने श्रगले पजो से चप्पू के माफिक हैंडल को चलाना था। मेरी पत्नी तमारा चक्कर-हिडोले के वीच में खडी होती।

रिहर्सल करने से पहले मैंने एक रूप-रेखा तैयार कर ली। पहला काम था शेरो को अपनी अपनी जगह वैठना सिखाना। मैंने एक ऐसा वडा टव तैयार करवाया जिसमे यह शाही म्साफ़िर इकट्ठे वैठ सकते। तमारा उनके वीच में खडी हो जाती, उन्हें मास का प्रलोभन देती और इस प्रकार उन्हें अपनी अपनी जगह पर विठलाने का प्रयत्न करती।

मैंने एक एक शेर के माथ रिहर्मन किया। एक छड़ी के सिरे पर गोरत का टुकड़ा जमाकर मैं उसे शेर के आगे करता और हर शेर को अपनी अपनी सीट पर वैठाने ले जाता। उसे बैठाकर, वहीं गोश्त की बोटी मैं खाने को दे देता। इस तरह वह अपनी जगह भी याद रख सकता। इस प्रकार शेर मेरा इशारा पाते ही चक्कर-हिडोले में अपनी अपनी जगह संभाल लेते। पर यदि कभी मैं उनके स्थानों का कम बदल देता, तो वह घोषा या जाते और खेल चौपट हो जाता।

पहले पहल मैंने यह अम्याम एक शेर में आरभ किया, बाट में दो से, शौर जब दो मीच गये, तो तीन के माय श्रीर फिर चारों के साथ रिहर्सल शुरू कर दिया। अब सवाल था उस चक्कर-हिडोले को चलवाना। यह और भी कठिन कार्य था। साधारणतः कोई भी शेर-मास्टर पहले से नही जान सकता कि कौन-से करतव शेर आसानी से सीख सकते है क्यों कि इनके व्यवहार और मूड के बारे में कुछ भी कहना सरल नही है। ट्रेनिंग देनेवाले को अपनी कार्य-प्रणाली में कई परिवर्तन करने पडते हैं और कई बार तो अपनी योजना तक छोड देनी पडती है।

पहले पहल चक्कर-हिडोला मैंने खुद ही चलाया। रस्सी का एक छोर अपनी कमर में बाध, दूसरा एक हैडल के साथ वाध लिया। अपने दोनो हाथ खाली रखे। साथ ही मुझे शेरो को गोश्त भी देना था। यह आसान नही था। जिस किसी ने भी मुझे यह काम करते देखा, उसने यही कहा कि मैं अपना समय वरवाद कर रहा हू। मैंने इस सब की परवाह न की और दृढ प्रतिज्ञा ही कर अपने कार्य में रत रहा।

त्रतत मै चारो शेरो को हिडोले पर अपनी श्रपनी जगह पर वैटान में सफल हो गया।

मैं दो या तीन चक्कर देता। ग्रव वाकी दो शेरो को इसे चलाना सिखाना था। इसके लिए यह ग्रावश्यक था कि वे ग्रपनी पिछली टागो के वल खडे होकर हैंडल पर ग्रपने ग्रगले पजे रखना सीखे।

इस सबध में मुझे कई परीक्षण करने पड़े, तब मैं कही यह निञ्चय कर पाया कि हैडल का भ्राकार-प्रकार, उसकी लवाई, चौडाई भ्रौर मोटाई कितनी हो। यदि हैडल उनके लायक न होते तो शेर उन्हें छूते तक नही। पशुग्रों की ट्रेनिंग के लिए यह भ्रावश्यक है कि हर काम उनके लिए सरल से सरल कर दिया जाय।

मैं 'ड्राइवर' साहब को हैडल के पास ले गया, श्रीर गोश्त का लालच देकर, उन्हें पिछले पैरो के वल खड़े होकर हैडल पर श्रगले पजे रखने पर राजी कर लिया।

जैसे ही उसने हैडल पर पजा रखा कि मैने हिटोंने को चलाना शुर

कर दिया। ग्रव शेरो को यह समझाना था कि ग्रागे से वे खुद इसे चलाया करेगे। उन्हें यह वात बिल्कुल ना पसद थी। खैर, घीरे घीरे मैने उन्हें इसपर भी राजी कर लिया। प्रतिदिन मुझे चार चार घटे के दो रिहर्सल करने पडते।

श्रव सव गेरो का रिहर्सल एक साथ श्रारभ हुश्रा। जब पहली बार मैने रस्से की मदद से हिडोले को चलाया तो सारे शेर तितर-वितर हो गये। श्राखिरकार इसमे भी मैं सफल हो गया, पर मैंने नया चक्कर-हिडोला माग कर ही यह खेल किया।

ट्रेनिंग में तीन महीने इस तरह और लग गये। यह नया चक्कर-हिडोला वॉल-वेयरिंग पर घूमता था। इसलिए ऐसा होता कि जैसे ही कोई शेर कूदकर अपनी सीट पर वैंटने की चेप्टा करता कि यह चल पडता, और सिह जी लुढक जाते। जब तक सब सिह वैंठ न जाये, हम हैडल को पकडे रहते।

जय तमारा चक्कर-हिडोले के बीच में श्राकर खडी हो जाती, तो गेर समझ जाते कि इनका नवर श्रा गया। मास की वोटियों के लालच में वे चट में श्रपनी श्रपनी जगह बैंठ जाते।

इम खेल में तमारा को भी कई मजेदार अनुभव हुए। मास देने के लिए तमारा को हर जेर की श्रोर मुडना पडता। यदि कभी वह जल्दी न करती श्रीर चूक जाती तो दूसरा जेर अपने पजे से उसे अपनी श्रोर घुमा लेता। एक दिल्लगीवाज ने तो उसका पैर ही पकड लिया, श्रीर तव तक नहीं छोडा जव तक कि उसे अपना हक नहीं मिल गया।

कई वार, मैं मुदर किम को ही तमारा के स्थान पर चक्कर के वीच खडा कर देता। "वेटा, किम। आज रात को नुम्हारी वारी है।" मैंने इतना कहा नहीं कि किम माहव श्रपनी जगह पर पहुंच जाते।

यह न नमझ लीजिये कि किम मेरी बोली नमझता था। वह तो रेवल नवेत नमनता था। मैं किसी भी भाषा में उसने बोलता, कोई फर्क नही पडता। मुख्य वात थी चाबुक से उसकी सीट खटखटाकर उसका घ्यान भ्रपनी भ्रोर खीचना। यह खटखटाहट ही उसके लिए सकेत थी।

इस खेल के वाद मैंने 'तार का खेल' पर काम करना शुरू किया। यह कठिन काम था। रस्से पर चलने में शेरो के पजे छिल जाते थे। शुरू शुरू में मैंने उन्हें मोटे रस्सो पर चलना सिखाया। बाद में ज्यो ज्यो वे ग्रपने को साधते गये मैं धीरे धीरे पतले से पतले रस्से-रिस्या काम में लाने लगा। श्रत में वे पतले केवलो पर भी चलने लगे। इन केवलो का इस्तेमाल रस्सो पर करतव करनेवाले श्रवसर किया करते हैं।

एक वार, एक मित्र के घर पार्टी हो रही थी कि ग्रामोफोन के सुप्रसिद्ध ट्रेड-मार्क 'हिज मास्टर्ज वोयस' की भ्रोर मेरा घ्यान गया। उससे मुझे एक नयी वात सूझी कि शेरो को ग्रामोफोन के डर्दगिर्द वैठा दिया जाय। ज्यूँ ही ग्रामोफोन वजने लगे, ये ग्रपने ग्रपने टव से कूदकर ग्रामोफोन के ग्रास-पास छोटे छोटे स्ट्लो पर वैठ जायें, श्रीर गाना, ग्रयात् ग्रामोफोन की ग्रावाज को सुनने का नाटक करे।

सवसे पहले मुझे यह विचार करना था कि कैसे शेरो को ग्रामोफोन के पास लाया जाय, श्रौर फिर जब ग्रामोफोन वज चुके, तो कैसे वे, विना किसी प्रकट सकेत के, ग्रपनी श्रपनी जगह वापिस चले जायें।

मैंने सारी व्यवस्था के वाद इस खेल का रिहर्सल शुरू कर दिया। पर जैंसे ही रिकार्ड वजने लगा, दो सिंह ग्रामोफोन पर ही टूट पडे श्रीर उन्होने उसके टुकडे टुकडे कर दिये। पहले रिहर्सल का तो यह हथ हुग्रा।

दूसरा रिहर्सल इसमे भिन्न रहा। मैंने एक मेज के वीचोवीच एक वक्स-सा रख दिया जो देखने में ग्रामोफोन-मा लगता था, पर इसके भ्रदर गोस्त की वोटिया रखी हुई थी। मैंने एक शेर को इशारे से बुलाकर वनावटी गामोफोन के पास पड़ी स्टल पर बैठने का भ्रादेश दिया,

'जिदा कालीन'



वोरिस एदर श्रौर पूपा



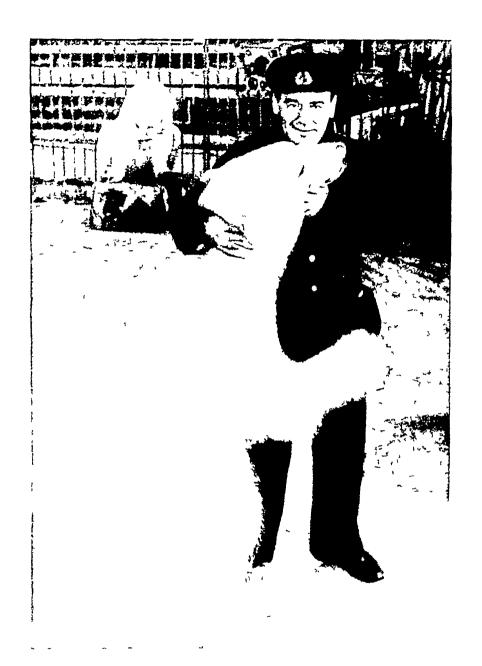

वोरिस एदर श्रीर सफेद भालू

भीर जब वह बैठ गया तो मैंने वक्स का ढक्कन खोलकर उसमें से गोश्त की एक वोटी निकाली श्रीर उसे दे दी। इस तरह मैंने शेरो को ग्रामोफोन के निकट वैठना सिखाया। मास हडप जाने के वाद शेर को यह समझते देर न लगी कि ग्रव ग्रीर हाथ लगना कुछ नही। वस, जैसे ही वह यह भाप जाता, अपने-ग्राप जाकर ग्रपने टब पर वैठ जाता। यह रिहर्सल मैंने प्रत्येक सिंह के साथ ग्रलग श्रलग किया। नतीजा यह हुन्ना कि जव मैं इस 'ग्रामोफोन' को मेज पर लाकर रखता, सव शेर दावत की श्रास में उसके इर्दगिर्द श्रा वैठते। इतना करने के वाद मैने सचमुच का ग्रामोफोन ला रखा, श्रौर मास ग्रपनी जेव से निकाल निकालकर शेरो को देने लगा। जब तक उन्हें गोश्त मिलता रहा, तब तक जन्होने कोई परवाह न की कि गोश्त कौन दे रहा है और क्यो दे रहा है। उन्हे तो जीभ का रस लेना था। श्रव मैंने रिकार्ड वजाने की कोशिश की। पहले तो शेरो ने इसपर श्राक्रमए। करना चाहा, पर मैने फूर्ती से छड़ी के सिरे पर लगे गोन्त के टुकड़े को दिखाकर उनका घ्यान वटा दिया। इस प्रकार धीरे धीरे मैंने उन्हे सगीत का भी ग्रम्यस्त वना लिया। यह खेल खुव जमा। दर्शको को विश्वास हो गया कि इन शेरो को सगीत से वडा प्रेम है।

इस करतव में मैंने एक श्रीर नयी वात पैदा करने की कोशिश की।

रिकार्ड वजते नमय पाशा श्रपनी मडली के साथ श्राता श्रीर मेज पर सिर
रखकर बैठ जाता। दर्शक यह समझते कि शायद वेचारे पाशा को बैठने

के लिए स्टून नहीं है। जब रिकार्ड वज चुकता, तब बाकी पाचो
सिह तो श्रपने श्रपने स्थान पर चले जाते, पर पाशा उसी मुद्रा में वहा घरे
रहने, जैसे कि यह सगीत-विशारद ही हो। मैं उससे लौट जाने को
कहता, पर यह एक न सुनता। मैं कोटा फटकारता। तब पाशा नाराज होकर
उठ बैठना शीर प्रामोफोन को श्रपने मुह में दबाकर चल देना एक बार
बटी मुस्तिन में मैंने बाजा उससे बचाया।

कई वार, जब पाशा का जी नहीं होता वह ग्रामोफोन ही तोड-फोड देता। मेरी समझ में इस शेर ने कम से कम एक दर्जन वाजे ऐसे ही तोड दिये होगे।

शेरो को सधाने में मुझे बड़े बड़े अनोखे व रोमाचकारी अनुभव हुए हैं।

मेरे दूसरे दल के शेर वैसे देखने में तो शात स्वभाव के थे, पर

असल में थे बड़े मक्कार। ज्लूका शायद सबसे अधिक चालाक था। वह
हमेशा मुझपर निगाह जमाये रहता, और इस ताक में रहता कि कव

मौका पाये और कव मुझपर हमला करे। दूसरी ओर, सीज़र, बड़ा उग्र

और जल्दी भड़कनेवाला शेर था। जब देखिये, तभी वह दहाडता और

दात दिखलाता। मैं इतमीनान से उसकी ओर पीठ कर सकता था, पर

उस दुष्ट, दभी ज्लूका के साथ ऐसी गफलत करना साक्षात् मौत को

वुलावा देना था। हिसक पशु का पीछं से झपट्टा मारना वड़ा

खतरनाक हो सकता है। क्योंकि ट्रेनर को बचाव का समय नहीं मिलता।

सधानेवाले को भड़के हुए शेर से कभी भी कडाई का वर्ताव नहीं करना चाहिए। ऐसे समय रिहर्सल भी छोड़ देना उचित होता है, क्योंकि जोश में ग्राया हुग्रा शेर लड़ने को वड़ी जल्दी तैयार हो जाता है। ग्रनुभवी शेर-मास्टर प्यार दिखलाकर या गोश्त की घूस देकर शेर को शात कर लेता है।

यहा यह वता दू कि जगल से पकड़ कर लाया हुग्रा शेर कटघरे में पैदा हुए शेर की ग्रपेक्षा जल्दी संघाया जा सकता है। मसलन पाशा, जगल का जीव था। वह वडा ही ग्रच्छा शागिर्द सावित हुग्रा, क्यों कि उसे मंबानेवाले की शक्ति का सदा ध्यान रहता, ग्रीर वह उससे हमेशा दहशत खाता रहता था। दूसरी ग्रीर, उस्मान कटघरे में पैदा हुग्रा था, ग्रीर ग्रपने मास्टर को वचपन से जानता था। इसलिए वह उसका कोई खान रोव नहीं मानता था। बाहर से पकड़कर लाया हुग्रा शेर परविरय के चोचलों में नावां किफ होना है। इसलिए वह इसकी कड़ करता है।

ग्रीर जो शेर कैदी मा - वाप की ग्रीलाद होता है, वह नटखट श्रीर गुस्ताख हो जाता है।

कुर्स्क में 'तार पर शेर' नामक करतव दिखाते हुए एक ऐसा हादसा हुग्रा, जिससे कोई भी शेर-मास्टर शांति ग्रौर सयम का सवक ले सकता है।

पाजा नाम का शेर, चुपचाप खेल के तार को देखता रहता। खेल समाप्त होने पर तार अखाडे से हटाकर अलग रख दिया जाता। उसके हाव भाव से यह स्पष्ट होता कि तार को वहा से हटाते हुए जो खडखडाहट होती, वह उसे कर्तर्ड पमद नहीं भ्राती। एक दिन पाशा साहव एक - व एक केवल तार पर टूट पड़े, और लगे उसे चवाने। किस की मजाल कि शिकार को उसके पजे से छुडाता। वह इतना जोश में आ गया कि मुझे खेल ही वद करना पड़ा। पाशा का पारा चढता ही गया।

जब मैंने तार उसके मुह से खीचने की कोशिश की, तो पाशा तार छोटे विना मुझपर उछल पडा। मैं अकेला इस तार को खीचने में असमर्थ था। इमलिए मैंने कर्मचारियों से दमकल लाने को कहा। पर पानी का भी उसपर कोई असर नहीं हुआ। फिर मैं एक और चाल चला। फुर्नी से मैं कुढ़ शेर के पास पहुच गया और गोश्त का टुकड़ा दिखाकर लगा उने फुमलाने, ताकि वह किसी तरह तार छोड़ दे। थोड़ी देर में, उमका कोच शात हुआ, और तार छोड़कर वह मेरे पाम आ गया। गोश्त का टुकड़ा उमे दे, मैं उममें मीठी मीठी वाते करने लगा। तब कहीं तार उममें छीना जा सका।

सरातोव में एक शेर ने मुझे चारो ख़ाने चित ही कर दिया।
यह नन् १६३७ वी वात है। उन नमय मैं अपने पुराने शेरो वो एक एक
कर दुपारा अपनी महनी में शामिल करने की नोच रहा था। पहले मैंने
पिम यो वापिन ये लिया, बाद में अली वो, फिर बैकल और प्रिमन वो
भी। यह लिटन काम था नवोकि शायद ही पुराने शेर नवे शेर का पहले-

पहल स्वागत करते हो। उल्टा, उसे खाने को ही दौडते है। सबसे पहली खातिर किम की हुई। मैने दूसरे शेरो को मार भगाया श्रीर उसकी जान वचायी। वाद में वह उनमें धुल-मिल गया, मगर फिर भी मुझे उनपर कडी निगरानी रखनी पडती थी। जब प्रिमस साहव तशरीफ लाये, तो उनका भी बाकी शेरो ने वैसा ही स्वागत किया। सब उसपर टूट पडे। लाठी, श्रौर दोशाखा से लैंस होकर मैं उन दरिदो को तितर-वितर करने दौड पडा। मजे की बात तो यह हुई कि उल्टा प्रिमस ही मुझपर टूटा। वह नही चाहता था कि मैं उनकी ख़नी होली में वाधा डाल दू। तीसरी बार प्रिमस ने अपना सिर इस जोर से मेरी छाती में दे मारा कि मेरे पैर उखड गये। हवा में कलैया खाता हुम्रा मैं पीठ के वल जगले के पास गिर पडा। मैं उठा तो, पर जरा देर से। मैं जानता था कि पेट पर हमला सबसे खतरनाक होता है। ग्रत मै विजली की मानिद फुर्ती से दाईं करवट उलट गया। पर शेर ने मेरी दूसरी वगल में दात गडा दिये श्रीर पैर में पजे। लेकिन एक चतुर सहायक ने जगले में से भट मेरे हाथ में खाली पिस्तील थमा दिया। मैने वाए हाथ से शेर का सिर टटोला. पिस्तील की नली उसके जवडो में ठूस दी श्रीर घोडा दवा दिया।

घुए से उसका गला जलने लगा, श्रौर वह उछल कर एक श्रोर को हट गया। पर, दूसरे ही क्षण वह फिर लौटा। लेकिन मैं श्रव खडा हो गया श्रौर खडे खडे ही उसका मुकावला करने लगा श्रौर उसे पास नहीं श्राने दिया। पहले ऐसा लगा कि मुझे कोई खास चोट नहीं पहुंची है, श्रौर मैं रिहर्मल जारी रख सकूगा। परन्तु, थोडी ही देर में मुझे टागो से खून की यार वहती दिखाई दी। जैमे-तैसे लडपडाता मैं कटघरे से वाहर निकला। मैंने घेरों को उनके श्रपने श्रपने कटघरों में हाक दिया।

श्रव जब कभी मुझे नये शेरो के दल में कोई पुराना शेर लाना होता है तो पहले मैं उसे दो खानावाले कटघरे में श्रीरो के साथ वद कर देता हू, ताकि नये ग्रीर पुराने, वूढे ग्रीर जवान एक दूसरे को सूघ-साघ कर जान पहचान कर ले।

रिफी पेट के फोडे से मर गया। कहना चाहिए, वह सूख गया। उसने खाना-पीना छोड दिया। कोई दवा कारगर न हुई, श्रीर वीमार होने के दो मास वाद ही वह चल वसा। मास वाद ही मेदे की सूजन ने प्रिमस की भी जान ले ली।

रिफी के दम तोडते समय, मैं उसके सिरहाने था। वेचारे को वडा दुख भोगना पडा। वीमार पडने के वाद मैं उसे कभी भी अखाडे में नहीं ले गया। वह इतना कमजोर हो गया था कि उठकर अपना खाना भी न खा मकता था। हा, हर शाम को जब बाकी शेर अपने अपने कटघरों से निकलकर उछल कूद करते, तो रिफी भी अगली टागों के वल घिसटता हुआ वाहर आने की कोशिश करता। उसपर मुझे वडा तरस आता। पर, मैं उसे वाहर नहीं निकालता। उसे वुरा जरूर लगता। यहा तक कि एक बार उसने मेरा हाथ भी नोच लिया।

प्रिमस का भी यही हाल हुग्रा। जब खेल गुरू हो जाता, तो वह बडे घ्यान से एक एक गब्द सुनता श्रीर फिर बडे दर्द से गरज उठता।

मैं श्रापको यह वता दू कि शेर हड्डी समेत गोश्त खाते हैं। हड्डियों के पतले पतले टुकड़ों से उनके पेट की दीवाल या श्राते छिल जाती है। इससे उनके पेट में फोड़े हो जाते हैं, या श्रातों में छेद हो जाते हैं। मेरे टुलारे किम की भी यही दशा हुई।

गुवह वह कुछ ऐसा-वैसा ही खा गया था, जिससे शाम को ही उसकी मीत हो गयी। उस समय मैं कही बाहर गया हुआ था। उसकी मृत्यु में सच्मुच मुझे बडा धक्का पहुचा। किम ने एक बार मेरी जान बचायी भी, ब्रॉर वह मुझे अपने टग में प्यार भी करता था। उसे भला मैं वैसे भन जाना?

विदेश से आये हुए वहुत-से शेर पैट के फोडे से मर गये। पर, जो शेर मेरी निगरानी में पले-बढे थे, उन्हें यह भयकर रोग कभी भी न हुआ, क्योंकि मैं यह खूब समझता था कि शेरो को ऐसी हड्डी कभी नहीं देनी चाहिए जिसके टुकडे कटीले हो। मैं उन्हें मुलायम हड्डिया और गाठें ही खाने को देता था। शेरो को भी मजा आता। ऐसी हड्डियो से उनके दात मजबूत होते, और नुकसान कुछ न होता।

ये शेर मुझसे बहुत हिल-मिल गये थे। बीमारी में मैंने इनकी बहुत तीमारदारी की थी। इन्हें ऐसा लजीज खाना देता — जैसे जिदा खरगोश, मुर्गे, बछड़े का गोश्त। दवा के रूप में पेप्सीन श्रौर नमक का तेजाब उन्हें पिलाता। वे भी मेरे प्रेम श्रौर तीमारदारी को खूब समझते। धन्यवाद देने का तो प्रश्न ही नही उठता। यद्यपि हमारी श्रापस में झपटे भी हो जाया करती, फिर भी श्राखिर ६ साल तो हमने साथ साथ गुज़ारे ही थे।

कई दफा मुझसे पूछा गया "ग्रजी, शेरो ने तो ग्रापकी कई वार खूव गत बनायी। कभी ग्रापने भी उनसे बदला लिया?" भला, मैं उनसे क्या बदला लेता। वे जगली जीव थे। हिसावृत्ति यानी हमला करना तो उनका स्वभाव था। इसका बुरा मानना क्या?

लोगों ने मुझसे यह भी पूछा "क्यों जी, श्रापको उनके कटघरे में जाते कभी डर नहीं लगा कि वह श्रापकी वोटी वोटी नोच डालेंगे? क्या श्राप कपडों के नीचे कोई कवच पहना करते थे? यह कवच चमडे का होता था या मोटी हई का?"

वहुतो ने विञ्वास नही किया था कि मैंने पोशाक के नीचे कभी कुछ, पहना ही नहीं।

ग्रमल में शेर-मास्टर को ग्रपनी चुस्ती, श्रीर फुर्ती पर ही भरोसा करना चाहिए। मोटे कपडे तो उल्टे वाघा ही डालते हैं। दूसरे, यदि कभी कोई शेर ग्रपना पजा चमडे या रूई में गडा दे, तो शेर-मास्टर को ग्रपनी जान छुडाना मुश्किल हो जायेगा। इसके उल्टे, यदि कपडे हल्के होने, तो शेर के चगुल में निकलना श्रामान होगा।

शेरों के कटघरों में पैर रखते समय मेरे दिमाग में कोई भी हीन भाव नहीं होता। मैं पूरे ग्रात्मिवश्वास के साथ गेरों के कटघरों में पैर रखता हूं। ग्रीर इस दृढ विश्वास के साथ जाता हूं कि किसी भी शैतान को खेल विगाडने नहीं दूगा। शेर-मास्टर का डर से क्या वास्ता? ग्रीर यदि वह दिल से डर नहीं निकाल सकता, तो उसे इन कूर प्राणियों से दूर ही रहना चाहिए। नहीं तो किसी न किसी दिन वह खता खा जायेगा।

किसी जानवर की ग्रादत, ग्रीर खसलत को समझने में महीनो नही, सालो लग जाते हैं। फिर भी कोई सधानेवाला यह दावे से नहीं कह सकता कि वह ग्रपने जानवर को खूव समझ गया है।

एक वात और भ्रावश्यक है कि सधानेवाला जानवर को कभी भी यह पता न लगने दें कि वह घायल हो गया है। यानी, उसे यह न पता लगने दें कि वह भी उसे हानि पहुचा सकता है। हमलावर जानवर को फीरन कावू में लाना चाहिए। जगली जानवर विजली की मानिद तड़ाक में हमला कर बैठते हैं, इमलिए सधानेवाले को इनसे भ्रधिक चुस्त-चालाक होना चाहिए, भ्रौर किमी भी हालत में इनसे पस्त नहीं होना चाहिए। एक वार, भ्रगर उन्होंने भ्रपने मास्टर को भ्रपने सामने निरीह भ्रवस्था में पटा देख लिया, तो फिर वे वेहाथ हो जाते हैं, भ्रौर वे उसपर बुरी तरह टूट पड़ते हैं।

पणु मधाने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उन्हें सदा नियतण में रखा जाय। ट्यो पर बैठने का अभ्यास उन्हें कराना चाहिए। यह उस लिए आवश्यक है कि टब पर बैठा हुआ जानवर प्राय न तो अपने उन्ताद के काम में बाबा जानता है, और न उसपर हमना करना है। यसे उसके कभी कभी अपवाद भी हो जाते हैं। जब घर उपर-उपर टह्नना रहना है, तो डर बना रहना है कि वह न जाने बच घर समास्वर पर हमना कर बैठे। हूसरे घरों की देनिंग के समय यह स्वतरा छों, यह नाना है। सबसे एतरनाम बबन आयद बह होना ह जब में र

ग्रपने ग्रपने कटघरों में से निकल कर बड़े कटघरे में ग्राते हैं, ग्रौर उनकां मास्टर उन्हें ग्रपनी ग्रपनी जगह पर बैठने का हुक्म देता है। उस वक्त, ग्रक्सर शर एक दूसरे से खेलने-लडने लगते हैं। कभी कभी ट्रेनर की खामखा शामत ग्रा जाती है। ऐसे में शेर-मास्टर को तनिक भी नमीं नहीं बरतनी चाहिए, बिल्क ग्रपने कोड़े के ज़ोर से उन्हें ग्रपने ग्रपने स्थान पर बैठा देना चाहिए।

कई बार किसी जानवर को मामूली से मामूली खेल सिखाने में कई कई घटे या कई कई दिन लग जाते। श्रगर्चे मेरे सामने ऐसी समस्या कभी नहीं श्रायी, तो भी मैंने जानवर को कभी उच्छृखल नहीं होने दिया।

साधार एतया दर्शको को ऐसा लगता है कि सधानेवाला मेस्मिरिज्ञम से काम लेता है। दर श्रसल, वात ऐसी होती नही। शेर वगैरह अपने सधानेवाले की भ्राख के इशारे पर नही, वल्कि उसकी भ्रावाज के उतार-चढाव ग्रौर उसकी हरकतो पर नाचते हैं। ट्रेनर, चाहे कितना ही होशियार हो, श्रीर जगली जानवर चाहे कितने ही सधे हुए हो, कटघरे में थोड़ा वहुत डर वना ही रहता है। मैंने ख़ुद यह देखा है कि कटघरे से मेरे वाहर निकलते ही ये जानवर दरवाजे की श्रोर लपकते। मैने यह श्रनुभव किया कि ये जानवर इसलिए ऋद्व हो जाते कि मै सही सलामत कटघरे से वाहर निकल ग्राता। इस वात की पुष्टि के लिए मैं एक वार कटघरे में फिर दाखिल हो गया। मुझे देखते ही सब जानवर शरीफ वन गये, श्रीर श्रपनी श्रपनी जगह शाति से जा बैठे, मानो वे भूल ही गये कि एक ही मिनट पहले वे मेरे साये के दुश्मन थे। इससे यह जाहिर हो गया कि ये जानवर मेरा हवम तभी तक मानते, जब तक कि मै उनकी श्राखो के सामने रहता। मेरे कटघरे मे वाहर निकलते ही, ग्रपनी पाशविक वृत्ति के ग्रनुकूल वे हमला करने से वाज नही ग्राते।



प्राकंटिक प्रदेश में नाश्ता

जगली जानवरों के वारे में कुछ भी ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। विना किसी प्रत्यक्ष कारण के ये अचानक ही भड़क जाते हैं और काम करने से इन्कार कर देते हैं। ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए ट्रेनर को पहले से ही तैयार रहना चाहिए। कई बार तो ये जानवर खार से नहीं, विल्क अनाडीपन या जल्दवाज़ी में अपने मास्टर को चोट पहुचा देते हैं। उदाहरण के लिए, एक दफा, मैं स्तालिनग्राद में शो कर रहा था, कि एक शेर ने भूल में अपना पजा, कथे पर रखने की वजाय मेरे चेहरे पर ही रख दिया।

उस्मान की ही वात ले लीजिये। वह शेर सुदर, सरल श्रौर जानदार या, पर था जरा विगडे दिल। जिम दिन से मैंने उसके कटघरे मे जाना शुरु किया, उम दिन से ही उसका वरताव मेरे साथ सदा शराफत का रहा। वह मुझे दूलराने, पुचकारने देता। मुझसे डरता जरा भी नही। मैं भी उसके माथ देर तक रहा करता। मेरा पहला अनुमान ठीक निकला। रिहर्मल में भी वह चतुर श्रीर श्राज्ञाकारी पश् मावित हुआ। जो कृछ वताया जाता, वह फीरन करता, श्रीर ठीक ठीक करता। पर, यदि उसका मूट खराव हो जाता, तो प्यार-दुलार या रिव्वत से भी वह कावू में न श्राता। वह चुपचाप जाता श्रीर लेट जाता। जब वह प्रसन्नचित्त होता, तो मोम-सा मुलायम हो जाता, श्रीर रिज्वत का जादू उसपर वडी जल्दी भ्रमर करता। खामकर इमलिए भी कि वह वडा पेटू था। कई वार वह चायुक की फटकार के विना काम न करता। साघारणतया, वह श्राज्ञाकारी पशु था। करतव करते समय वह मुड मृडकर मेरी श्रोर श्रवध्य देखता जाता, जैमे कि वह मुझमे वाहवाही चाहना हो। उसमें नवने बटा गुए। यह था कि वह बात जूब 'समझता' था। पर था वह भाकः ही। वाकी शेरो पर वह जूब रोव गाठता श्रीर वे भी उसका रोर मानते। यह जरा धमडी और भ्राजाद जानवर था। उस्मान की चारों यो दोरों से सदा ठनी रहनी। वह ग्रापने को छोटे दोरों का

नुमाइदा मानता, श्रौर क्या मजाल कि कोई वडा शेर छोटो के साथ वदसलूकी कर जाय। रिहर्सल समाप्त होते ही वडे शेरो से लडने के लिए वह सबसे पहले कटघरे के पास पहुच जाता, श्रौर घात लगाये बैठा रहता। उस्मान जानता था कि मैं उन्हे श्रखाडे में तो लडने दूगा नही।

इन शेरो की श्रापस की लडाइया कई बार इतनी भयानक हो जाती कि पानी की बौछार से ही उन्हें छुडाना पडता। उस्मान की सदा ही शामत श्राती। उसने श्रपने साथी पर श्राक्रमण किया नहीं कि उसपर पानी का फुवारा छूटा। उसकी छेडखानी की श्रादत छुडाने का श्रौर कोई तरीका था भी नहीं। उस्मान भी हमारे तौर तरीकों को खूब समझने लगा। जब कभी मैं या मेरा कोई साथी झूठमूठ भी पानी की वाल्टी उठाने के लिए झुकता, तो वह फौरन ही भाग खडा होता।

सरकस में उसके काम होते थे – तार पर चलना, ग्रामोफोन सुनना या फिर चक्कर - हिडोले का ग्रानन्द लेना।

उस्मान का भाई राजा ऐन उसका उल्टा था। वह निरावुद्धू, काहिल, कायर श्रौर मूर्ख था। वह गहीदो में नाम लिखाने के लिए सदा उत्सुक रहता। रिहर्मल के समय वह वडा सुस्त रहता, पर लजीज गोश्त या मीठी मीठी वातो से ही फुसलाया जा सकता, श्रौर चावुक से नफरत करता। मैं जोर से वोला नहीं कि वह पेट के वल रेंग कर खिसका। वह वडा मृडी श्रौर चिडचिंडा था। यदि मैं कभी हल्के-से भी मार वैंठता, तो वह सत्याग्रह ही पर श्रामादा हो जाता।

तार पर चलने के काम में राजा उस्मान का 'डवल' था। मैं तो कहूगा, कि इस काम में वह उससे इक्कीस पडता था। इसका एक कारण यह था कि वह पेटू था श्रीर यह जानता था कि तार के दूसरे छोर पर उसे लजीज गोश्त मिलेगा। वैमे वह वडा चालाक श्रीर मनगुन्ना जानवर था। ग्रचानक हमला करना उमे खूब श्राता था। जब मैं उसकी श्रीर परना तो वह श्रावं फेर लेता, मगर मेरे पीठ फेरते ही वह दात

निकालकर गरजने लगता। यदि मै फिर उसकी ग्रोर मुडता, तो वह भीगी विल्लो वन जाता। चालाक तो वह उस्मान की तरह ही था, मगर या सुस्त।

वह कई कई दिन तक पड़ा ऊघता रहता, श्रीर उमकी मुख मुद्रा मे झलकता कि भाई मुझे मेरे हाल पर छोड़ो।

राजा या उस्मान में मेरी कभी गहरी भटिप नहीं हुई। श्रीर गेरे गरीर पर उनके दातों या पजो के निगान कोई नहीं है।

पिरत वाकई एक खरा शेर था। चतुर, श्राज्ञाकारी श्रौर चौकन्ना जानवर। उसका शरीर मजवत, सिर जानदार श्रौर चाल मस्तानी थी। श्रम्यास के समय उमके साथ काम करना श्रासान होता। वह वात जल्दी पकडता। लेकिन जरा गर्म-मिजाज श्रौर भड़कीला था। उससे काम लेने के लिए मास का प्रलोभन देना श्रावश्यक था। हटर की हल्की मार तो वह वरदाशत कर लेता, पर यदि कही कोडा जोर से पड़ जाना, तो वह मुह फैला देता। मगर, जागिर्द वह श्रच्छा था। उसने वोतलो पर चलना तीन सप्ताह में ही सीख लिया, जब कि वैकल महाजय इसी पेल को ६ माम में सीख पाये। मैंने एक ही बार उसका पजा पहली वोतल पर राता श्रौर वह चट समज गया कि मैं क्या चाहता हू। वह सब बोतलो को फटाफट पार कर गया, पर श्रत में थक कर लेट गया। मैंने उसकी इस श्रादत को बढावा दिया, श्रौर लाभ उठाया। वाद में, मैं श्रनसार उसके उस नरह लेट जाने पर फिटतया कसता, श्रौर दर्शक टहाका मारकर हमने लगते।

मैने पिरत को एक वड़ी गेंद पर चढ़कर उमे आगे पीछे करना मिसाया। यह काम मैने ऐमें किया। असाटे में मैने टेंड फुट ऊचा एक ट्य रजना दिया। यगल में गेंद के लिए लबटी की दो पटरियों टचवा थी। गेंद्र का चाम २० इस था। पहले-पहल मैने शेर को गेद के ऊपर खडा होना सिखाया। मैने शेर के टब के निकट गेंद रख दी ताकि पहले वे इससे परिचित हो जाय। फिर मैने गेद अखाडे में लुढका दी। शेर इसे देखकर चौक पडा, पर फिर धीरे धीरे पास जाकर उसमें पजे गडाने लगा। गेद छूते ही लुढक जाती, और शेर इघर-उघर विदक जाता।

यह मज़ाक घटो चलता रहा। श्राखिर में शेर ने समझ लिया कि गेद कोई नुकसानदेह चीज नही।

फिर मैंने शेर को टब पर बैठाया, और मास का एक लोथडा कोई गज भर लबी छडी के दूसरे छोर पर वाघ कर ललचाया। यह छडी मैंने जरा दूरी पर रखी, ताकि शेर अपने अगले पजे गेंद पर रखे। अब प्रश्न था कि उसके पिछले पजे भी गेंद पर कैसे रखनाये जायें। पहली बार जब मैंने गेंद को नीचे लुढकाया, तो वह एकदम उछल पडा। बहुत अभ्यास के बाद शेर यह समझ सका कि गोश्त को पाने के लिए और गेंद से न गिरने के लिए पैर चलाना जरूरी है।

इस करतव का रिहर्सल प्रतिदिन दो घटे हुम्रा करता, भौर दो तीन महीने तक यह कम चलता रहा। दो घटे वीच वीच में रुक रुककर रियाज किया जाता, क्योंकि जानवर थक जाता, भौर उसका दिमाग विगड जाता। मैं जान - वूझकर ढिलाई वरतता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि शेर को गेंद से ही नफरत हो जाय।

पिरत दूसरे करतवो के ग्रलावा चक्कर-हिडोले पर भी सवारी करना जानता था।

पिरत का भाई, सीजर उसका विल्कुल उलटा था। वह मनगुता, चालवाज, सुस्त ग्रीर वडा भडकीला जानवर था। सीजर की हर एक वात में ग्रालम की झलक मिलती। वह खुलकर इमका विज्ञापन करना। खरामा खरामा वह चक्कर-हिडोले पर चढता। वडे ग्राराम में वह एक टव से दूसरे टव पर कूदना, जैमे कि वह हमें स्पष्ट कह रहा हो कि महाराज मुझपर दया करो, मुझे ग्रपने में मगन रहने दो। मैं किमी काम का नहीं

हृ। मुझे क्यो तग करते हो<sup>२</sup> हमारी श्रापस में वनती विल्कुल न थी। वह मुझे जालिम मास्टर मानता था।

सीजर लोभ से नहीं, मार से वस में श्राता। रिहर्सल के समय मैं उसे खूव हराता - घमकाता। वह उछलता - कूदता, श्रीर कभी सीखचो पर ही चढने लग जाता। वह यह श्रच्छी तरह जानता - समझता कि मैं श्रासानी से उसकी जान छोडनेवाला नहीं। कई बार तो वह टव से मेरे ही ऊपर कूद पड़ा। एक बार तो उसने मुझे पछाडते पछाडते छोडा। पर मैं कूदकर एक तरफ खड़ा हो गया।

यह धूर्त पशु पहले से ही भाप जाता कि भ्रव उसकी वारी आयेगी। जहा राजा ने गेद का खेल खत्म किया कि उसने समझा कि भ्रव मेरी पारी आयी। वह पीठ मोड लेना, आख बचाता, या खामोश होकर इस आम में बैठ जाता कि मैं उसे पुकारना भूल जाऊगा। "सीजर!", जहा मैंने आवाज लगायी कि वह अपने टव में कूदकर किसी साथी की ओट में हो गया। वहुत मजबूर होकर ही वह मैदान में आता, सो भी पेट के वल रेगते रेगते। यह भी कहा का शेर का स्वभाव है। सच तो यह है कि मीजर को भ्रपने सरकमी पेंगे का तनिक भी श्रीभमान न था।

तैमूर निपट नीच, दगावाज और वुजिदल था। उसकी दुनिया दुव्मनों से श्रावाद थी। जैसे - तैसे मैंने उसे चक्कर - हिडोला चलाना श्रीर छड़ के ऊपर चलना सिखा दिया। यह जरूरी था कि जो कुछ भी उसे सिन्वलाया जाय, वह उसे खटके नहीं। उसके साथ बड़ी मुलायिमयत से पेश श्राना पटता। यदि मैं उमपर चावुक फटकारता, या चिल्ला पटता तो वह थरीं जाता। ऐने जानवर का मैं क्या करना? श्रगर उसे गोदत से वेहद प्यार न होता, तो नायद मैं उसे युछ भी न सिन्यला पाता।

नायर मिहो के प्रमण में गोनी पार्क में यही एक घटना का वर्णन मौर कर दू। श्रवाड़े में १,००० केंडल-पावर का बन्च जनमण नहा था। न जाने की गर नद्द बड़ी भाषाज के नाय पृष्ट उसा श्री पान के नहीं की हमपर बारिश - सी ही हो गयी। रिफी वेतहाशा दहाड उठा, टव से कूद पड़ा और कापता हुम्रा मेरे पैरो में लोटने लगा। मैने उसे थपथपा कर शात करने की कोशिश की, पर वह मुझसे ही चिपटा रहा। भ्रपनी जगह वापिस नहीं गया। खेल खत्म होने तक वह सहमे विल्ली के वच्चे की तरह मेरे ही भ्रास - पास घूमता रहा श्रीर काच के टुकड़ो को दहशत से देखता रहा।

जब मैंने शेरो का बडा कटघरा खोला, तो रिफी सबसे पहले निकलकर भागा, श्रपने कटघरे में जाकर छिप गया, श्रौर कोने में एक चूहे की तरह लेट गया। दूसरे दिन, रिहर्सल के लिए वाकी सब शेर तो अखाडे में उतरे, मगर रिफी नहीं श्राया। भयभीत सिंह सबसे निरीह प्राणी हो जाता है। उसके सभी सिहोचित गुणो का लोप हो जाता है। मैंने उसे कटघरे में से निकालने का बडा यत्न किया, यहा तक कि पूछ से घसीटने की भी कोशिश की, मगर सब प्रयत्न निष्फल रहे। तग श्राकर मैंने उसे पिछली टागो से पकडा, श्रौर ठेलेगाडी की तरह चलाकर मैं उसे मैदान में लाया। वह इतना डरा हुश्रा था कि रिहर्सल में भाग नहीं ले सका। प्यार-दुलार, श्रौर सेरों गोश्त – सभी बेकार सावित हुए, काम करने का उसका मन ही न हुग्रा।

उस दिन शाम को वह खेल में भी शामिल न हुआ। उसकी सूरत ऐसी वनी हुई थी जैसे कि उसने अभी भूत देखा हो। पाच छ दिन नक हमने उसे परेशान नहीं किया। अखिरकार, वडी मुश्किल से मैं उसे यह 'समझा सका' कि भले आदमी, बल्व हर रोज नहीं टूटा करते। सबसे मजेदार वात तो यह है कि इस कायर सिंह के सिवा और कोई भी इतना नहीं विचका।

उसके स्थान पर जो शेर मैं लाया, उसका भी मैंने यही नाम रखा। लेकिन यह प्यारा जानवर था। वडा मिलनसार थ्रौर मुहव्वती। कभी किसी में लडा नहीं, सब को तरह देनेवाला। रिहर्मलो में भी यह वटा चुस्त थ्रौर मेहनती रहा। ग्रामोफोन ग्रौर चक्कर-हिडोले के खेलों में उसने 'टवल' का काम किया। टब पाटना नो यह भी जान गया।

## सिहनी पूपा

सन् १६३२ मे, जब पहले पहल मुभे शेर मिले, तो मैंने सरकस -वोर्ड से एक शेर का बच्चा मागा। मेरा विचार था कि यदि मैं किसी शेर को छुटपन से ही पाल सकू तो मुझे सिहो के वारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त हो सकेगा।

स्राखिर, मेरी यह इच्छा भी पूरी हुई। मुझे १५ दिन की एक शेरनी मिली। इसका नाम मैने पूपा रख दिया।

पहले दिन से ही मैंने उसे घरेलू जानवर की तरह पाला। यह बच्ची ६ साल की उम्र तक मेरे साथ रही।

यह मेरे ग्राम-पास ही रहती। मेरे मकान मे खुली घूमा करती श्रीर मोती तो मेरे पनग के पैताने।

जब मैं सैर को जाता तो उमे जजीर में वाघ कर साथ ले जाता, ठीक वैगे ही जैसे कोई कुत्ते को मैर कराता है। हम कभी गडको पर यूमते -फिरते, श्रीर कभी मोटर की सैर करते। मेरी इच्छा उसे मनुष्य जगन में परिचय कराने की थी, ताकि श्रागे चलकर वह किसी नयी चीज को देखकर न भड़के। हिमक पशु श्रपने वातावरए। के प्रति सदा मजग रहता रे। यदि कभी किसी चीज से टर जाना है, तो उसे नष्ट रस्ने की चेष्टा करना है। मैं पूषा के न्यभाव से यह दोष निकाल देना चाहना था।

जब मैं घर से बाहर होता, तो पूपा अपनी गेंद वग्रैरह में जेला करती।

उत्ते पोन पसद थे, और खेनते वह थकनी कभी नहीं। हा, मुझे घर में

देगते ही वर सब पोल छोड मृतमें जिलबाड करना गुरू कर देती। यदि

कभी में बहुन गत गये थवा-मादा आना, तो वह फौरन जाग जाती और

गुते उत्तर दिस्ताने नगनी कि मैं उने प्रथमां । कई बार वह रात में

उत्तर परके नगरे यह जाने नी गोशिंग रस्ती कि मैं सो रहा ह या

तात रुग है। गीर मैंने जान यूनका आने पर गर भी ली, तो पह भी

•

की हमपर वारिश - सी ही हो गयी। रिफी वेतहाशा दहाड उठा, टव से कूद पड़ा और कापता हुम्रा मेरे पैरो में लोटने लगा। मैंने उसे थपथपा कर शात करने की कोशिश की, पर वह मुझसे ही चिपटा रहा। भ्रपनी जगह वापिस नही गया। खेल खत्म होने तक वह सहमे बिल्ली के बच्चे की तरह मेरे ही भ्रास - पास घूमता रहा श्रीर काच के टुकड़ो को दहशत से देखता रहा।

जब मैंने शेरो का बडा कटघरा खोला, तो रिफी सबसे पहले निकलकर भागा, श्रपने कटघरे में जाकर छिप गया, श्रौर कोने में एक चूहे की तरह लेट गया। दूसरे दिन, रिहर्सल के लिए बाकी सब शेर तो अखाडे में उतरे, मगर रिफी नहीं श्राया। भयभीत सिंह सबसे निरीह प्राणी हो जाता है। उसके सभी सिहोचित गुणो का लोप हो जाता है। मैंने उसे कटघरे में से निकालने का बडा यत्न किया, यहा तक कि पूछ से घसीटने की भी कोशिश की, मगर सब प्रयत्न निष्फल रहे। तग श्राकर मैंने उसे पिछली टागो से पकडा, श्रौर ठेलेगाडी की तरह चलाकर मैं उसे मैदान में लाया। वह इतना डरा हुश्रा था कि रिहर्सल में भाग नहीं ले सका। प्यार-दुलार, श्रौर सेरों गोश्त – सभी बेकार सावित हुए, काम करने का उसका मन ही न हुश्रा।

उस दिन शाम को वह खेल मे भी शामिल न हुआ। उसकी सूरत ऐसी वनी हुई थी जैसे कि उसने अभी भूत देखा हो। पाच छ दिन नक हमने उमे परेशान नही किया। अखिरकार, वडी मुश्किल से मैं उसे यह 'समझा सका' कि भले आदमी, वल्व हर रोज नही टूटा करते। सवमे मजेदार वात तो यह है कि इस कायर सिह के सिवा और कोई भी इतना नहीं विचका।

उसके स्थान पर जो शेर मैं लाया, उसका भी मैंने यही नाम रखा। लेकिन यह प्यारा जानवर था। वडा मिलनसार ग्रीर मुहव्वती। कभी किसी में लडा नहीं, सब को तरह देनेवाला। रिहर्मनों में भी यह वडा चुम्न ग्रीर मेहनती रहा। ग्रामोफोन ग्रीर चक्कर-हिडोले के खेलों में उसने 'टवल' का काम किया। टब पाटना तो यह भी जान गया।

## सिहनी पूपा

सन् १६३२ मे, जब पहले पहल मुक्ते शेर मिले, तो मैंने सरकस -बोर्ड से एक शेर का बच्चा मागा। मेरा विचार था कि यदि मैं किसी शेर को छुटपन से ही पाल सकू तो मुझे सिहो के बारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त हो सकेगा।

श्राखिर, मेरी यह इच्छा भी पूरी हुई। मुझे १५ दिन की एक शेरनी मिली। इसका नाम मैने पूपा रख दिया।

पहले दिन से ही मैंने उसे घरेलू जानवर की तरह पाला। यह बच्ची ६ साल की उम्र तक मेरे साथ रही।

यह मेरे ग्रास-पास ही रहती। मेरे मकान में खुली घूमा करती श्रौर सोती तो मेरे पलग के पैताने।

जब मैं सैर को जाता तो उसे जजीर मे वाध कर साथ ले जाता, ठीक वैसे ही जैसे कोई कुत्ते को सैर कराता है। हम कभी सडको पर घूमते -फिरते, श्रौर कभी मोटर की सैर करते। मेरी इच्छा उसे मनुष्य जगत से परिचय कराने की थी, ताकि श्रागे चलकर वह किसी नयी चीज को देखकर न भडके। हिसक पशु ग्रपने वातावरण के प्रति सदा सजग रहता है। यदि कभी किसी चीज से डर जाता है, तो उसे नष्ट करने की चेष्टा करता है। मैं पूपा के स्वभाव से यह दोप निकाल देना चाहता था।

जब मैं घर से बाहर होता, तो पूपा अपनी गेंद वगैरह से खेला करती। उसे खेल पमद थे, और खेलते वह थकती कभी नही। हा, मुझे घर में देखते ही वह सब खेल छोड मुझसे खिलवाड करना शुरू कर देती। यदि कभी मैं बहुत रात गये थका-मादा आता, तो वह फौरन जाग जाती और मुझे दुलार दिखलाने लगती कि मैं उसे थपथपाऊ। कई बार वह रात में उठकर चुपके चुपके यह जानने की कोशिश करती कि मैं सो रहा हू या जाग रहा हू। यदि मैंने जान बूझकर आखें वद कर भी ली, तो वह भी

झट सो जाती। यदि उसे जरा भी इस बात का भान हो जाता कि मैं जग रहा हू, तो बस हमारा तिकए और कवल का खेल आरभ हो जाता। यह खेल तब तक चलता रहता जब तक कि हम थककर चूर चूर न हो जाते, और सो न जाते।

पूपा को मैं मास्को श्रौर लेनिनग्राद के स्कूलो, पायोनियर भवनो, वच्चो के कैंपो श्रौर क्लबो में श्रपने साथ ले जाता। हर जगह लोग उसे कुत्ते की तरह ही दुलराते।

श्रव मैंने सोचा कि पूपा को सरकस के लायक वनाना चाहिए। पहले मैंने उसे घोडे की सवारी करना सिखाने का निश्चय किया।

एक खास किस्म की चपटी काठी से लैस एक घोडा मैंने सरकस क ग्रखाडे में मगवाया। पूपा घोडे की काठी पर जा वैठी ग्रौर घोडा चारो तरफ दुलकी चाल से दौडने लगा। थोडी घुडसवारी करने के वाद पूपा काठी से छलाग मारकर मेरे पास ग्रा गयी, मगर मेरे हुक्म से फिर काठी पर जा डटी, ग्रौर घोडा चाल् हो गया। यह वता दू कि यह सब काम विना किमी जगले या कटघरे के किया गया।

घोडे की सवारी का खेल खत्म होने के बाद मैं पूपा को जजीर में बाघकर दर्शको से मिलाने लें गया। जिसने चाहा, उसने थपथपाया, ग्रौर पूपा ने भी सब से दोस्ती बढायी।

पूपा वास्तव में वडी स्नेहमयी थी। वह शात, गभीर, चतुर सिहनी थी। इस वफादार शेरनी को दगावाज़ी छू तक न गयी थी। वह मेरी आवाज़ के हर उतार-चढाव को खूव समझती, और मैं भी उसकी हर आदत, व हर मूड में खूव वाकिफ रहता।

मुझे वोरोनेज की एक घटना याद है। पूपा का खेल चल रहा था। खेल करते करते उसे श्रचानक स्याल श्राया कि मैं वहा नहीं हू। मैं कुछ क्षिणों के लिए वहां से चला गया था। झट उमने घोड़े में छलांग लगा दी। जानते हैं, कहा छलाग लगायी? श्रावाड़े में नहीं, विल्क दर्शकों के विल्कुल

वीचोवीच । वहा पहुच जो ग्रादमी सामने दिखाई दिया, उसे ही जा लिपटी । मेरे ग्रावाज लगाने पर ही उसने उस भले मानस की जान ोडी। इसके बाद दो छलागों में ही वह मेरे पास ग्रा गयी।

पूपा के साथ मैंने साढे पाच वर्ष तक काम किया। इन जानवरो का छठा साल ग्राक्चर्यों से भरा होता है ग्रौर कभी कभी यह बडा खतरनाक सावित होता है।

यह सोचकर मैं अब पूपा के साथ और भी अधिक समय विताता। मैं उसे सैर कराता, उसके साथ खेलता, गर्जे कि हर तरह उसकी दिलजमई करता, तािक शरीर में परिवर्तन होने के कारण जिन बुराइयो का डर था, वे बचायी जा सके।

पर, सरकस के एक्टर का जीवन कुछ ऐसा होता है कि पूपा के चिरित्र का दैनिक अध्ययन करना मेरे लिए किठन हो गया। हर महीने एक शहर से दूसरे शहर जाना, सदा वातावरण बदलते रहना, और सफर के दौरान में एक दूसरे से अलग रहना, इन सब कारण से हमारे सबध सकट मुक्त न रह सके।

जब पूपा बहुत वडी हो गयी, तब तो उसे सदा साथ रखना सभव ही नहीं रहा। जिनके घरों में पहता था, वे ऐतराज करने लगे। मजबूर होकर उसे मुभे सरकस के कटघरों में रखना पड़ा। ग्रव वह ग्रकेलापन महसूस करने लगी, चिडिचडी भी होती गयी। उसके स्वभाव में शीघ्र परिवर्तन होने लगे। ऐसा प्रतीत होने लगा कि मेरी छ साल की ट्रेनिंग वेकार हो जायेगी। ग्रव रखवालों को ही उससे डर लगने लगा। वे उसके पास जाते डरते। वह उनसे चिढने लगी। शायद वह यह समझती थी कि हम दोनों की जुदाई का कारणा ये ही लोग थे।

सन् १६३७ में लेनिनग्राद के सरकस मे एक ऐसा हादसा हो गया, जिसने हमें समय से माववान कर दिया। मैं पूपा को जजीर में लिये प्रानाएँ का चक्कर काट रहा था, कि अचानक वह मुझपर हमला कर वैठी। मेरे गले में उसके दात चुभते चुभते बचे। मैंने बाया हाथ अपनी रक्षा के लिए बढाया। फिर भी उसने मेरी हथेली और एक उगली चवा ही डाली। मैं जल्दी से उसे लेकर कटघरे में घुस गया। कटघरे में जाते ही वह शात भाव से एक कोने में जाकर बैठ गयी। अपना ज़ख्मी हाथ दिखाकर मैंने उससे कहा "दुष्टा। तुझे लज्जा नहीं आयी? सोच, मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया?"

तब सिर नीचा किये हुए वह मेरे पास भ्रायी भ्रौर मेरा घाव चाटने लगी। मैं जानता था कि उसने जो कुछ किया है, किसी पागलपन की लहर में किया है, उसे भ्रव स्वय भ्रपने किये पर पश्चात्ताप हो रहा था।

श्रव मैं यह समझ गया कि हमारे सबघ पूर्ववत् न रह सकेंगे। मुख्य कारण यही था कि पहले की तरह लाड-दुलार के लिए श्रव मेरे पास समय नहीं था। उन दिनो मेरा श्रिधिक समय सिहों के नये दल की ट्रेनिंग में व्यतीत होता। इसी साल मैंने पूपा को चिडियाघर में भेज दिया। इस प्रकार मेरा एक सबसे प्यारा दोस्त मुझसे विछुड गया।

## तेद्रए

जैसे मैं एक ही दिन में शेर-मास्टर वन गया था, वैसे ही एक ही दिन में मैं तेंदुक्रों को संधानेवाला भी वन गया ।

सन् १६३५ की वात है। मैं मास्को के गोर्की पार्क में सरकस कर रहा था। सरकस - वोर्ड ने विदेश से पाच सधे हुए तेंदुए खरीदे। श्रीर श्रव वे किसी उचित ट्रेनर की खोज करने लगे। श्रत में उन्होंने जानवर मुझे ही गॉप दिये। इनके लिए श्रलग में एक तेंदुए - मास्टर तैयार करने की जिम्मेदारी भी मुझे ही सींपी गयी। जो विदेशी इन्हें लाया था, वह सरसरी तौर पर मुझे इन जानवरो से परिचित कराकर, तथा कुल दो बार उनके खेल दिखाकर ग्रपने देश लौट गया।

अब मुझे इन तेंदुओं से माथापच्ची करनी पड़ी। तेंदुआ शेर से छोटा, परन्तु सुन्दर पशु है। स्वभाव और चाल - ढाल में शेर से विपरीत। तेंदुए को लेंकर कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। दूसरे ही क्षरण वह क्या कर वैठेगा, यह कोई नहीं जानता। क्योंकि तेंदुआ तो बिजली की तरह टूटा है और बड़ा ही चिडचिंडा जानवर होता है। देखने में तो यह छोटा-सा होता है, पर बड़ा ही फुर्तीला और पैने दात और पैने नाखूनोवाला जानवर। इसलिए यह बहुत खतरनाक होता है। बिल्ले की तरह यह सुन्दर जानवर सधानेवाले के लिए एक सिरदर्द होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि शायद ही किसी तेंदुए ने अपने सधानेवाले को पसद किया हो। इस दृष्टि से यह तेंदुए किम और पूपा जैसे शेरो से विल्कुल विपरीत थे।

मिन्स्क में पहुचकर मैंने अपने सहायक को भी ट्रेनिंग के काम में खीच लिया। पहले मैं शेरो का खेल करता। इसके बाद मैं तेदुग्रो को मैदान में लाता। इनके कटघरो की छत भी सलाखों से पटी रहती थी, क्योंकि यह चुस्त 'बिलौटे' ग्रासानी से जगला फलाग जाते हैं। यह काम शेर के लिए ग्रसभव है। ग्रत इन तेंदुग्रो के लिए विशेष कटघरे की ग्रावश्यकता थी। पर, इसका प्रबंध न होने के कारण शेर ग्रौर तेंदुए एक ही कटघरे में करतब करते, ग्रौर एक ही गिलयारे से गुजरते। इसका नतीजा बुरा निकला। एक दुर्घटना हो गयी।

तेदुग्रों को सुरग में से गुजारने से पहले हम सीखचों के ग्रागे प्लाईवुड़ के तख्ते लगा दिया करते, तािक यह चालाक जानवर कही उनमें से ही न निकल भागें। एक दिन की वात है, हमारे ग्रादमी ने कही तख्ता ठीक तरह नहीं जमाया। फीफी नाम की मादा तेंदुग्रा ने यह दरार फौरन ताड ली। तख्ते को खीच वह बाहर निकल भागी।

यदि शेर कभी पिजडे से निकल भी भागे, तो बाहर जाकर कुछ देर तक उसके होश कावू में नहीं ग्राते। लेकिन फीफी के होश बिल्कुल कायम थे। तीर की तरह उडकर वह पिंटलक की सीटो के नीचे जा घुसी। यहां से वह ग्रासानी से सडक पर जा सकती थी। सोचिये, यदि ऐसा हो जाता, तो पकडे या मारे जाने से पहले वह कितना खून खराबा कर सकती थी।

मैंने अपने कर्मचारियों को फौरन सब दरवाजों में ताला डाल देने का आदेश दे दिया। वाकी तेंदुओं को वद करने के बाद हमने सुरग का मुह जनता की सीटों की श्रोर कर दिया। अब टॉर्च श्रौर सोटी लेकर मैं उस गिलयारे में घुस गया। यह लवा श्रौर श्रिधयारा था। कही कही मुझे पेट के वल रेगना पडा।

श्राखिरकार, मुझे श्रगारे-सी जलती हुई दो श्राखें दिखाई दी। मुझे देखते ही फीफी गुर्रायी। उसे देख, श्रपने हाथ की सोटी भी मैंने फैंक दी। उस तग जगह में सोटी किम काम श्राती? श्रव निहत्थे ही मैंने फीफी की तरफ रेगना शुरू किया।

ऐसे घुप्प ग्रधियारे में भला यहा ग्राता कौन ? ग्रीर मैं किसी को ग्राने को कहता भी क्यो ? ग्रनाडी ग्रादमी का यहा क्या काम था ? नाहक ही वेचारे की जान चली जाती।

मैं उसमें करीब ३ गज के फासले पर ही रहा होऊगा कि फीफी ने मुझपर हमला कर दिया। मैंने झट ग्रपनी टॉर्च उसके जबड़े में घुमेड दी। इस ग्रप्रत्याशित हमले में विचककर वह पीछे को उछली। मैं ग्रागे वढा। उसने मुझपर फिर हमला किया। वह हमला करती, ग्रीर में उसके मुह में टॉर्च ट्स देना। यह खेल बड़ी टेर तक चलता रहा। मुझे एक एक उच क लिए लटना पटा। टॉर्च टूट जाने में बाद मेरा क्या हाल होगा, यह

ख्याल ग्राते ही मेरे रोगटे खडे हो जाते। विल्लो की नाई तेदुए ग्रधेरे में देख सकते हैं, पर मैं तो चिमगादड की तरह ग्रधा हो जाऊगा, ग्रौर फीफी मेरी बोटी बोटी नोच डालेगी। शुक्र यही हुग्रा कि टॉर्च को उसने नहीं चवाया। बडी कशमकश के बाद मैं उसे सुरग में खदेडने में कामयाब हो गया। जब मैं बाहर निकला तो मेरे सूट की धिज्जिया उड गयी थी। यही खैर थी कि मुझे कोई गहरी चोट न पहुची थी। बस, उसी दिन मैंने तेंदुग्रों के लिए विशेष कटघरे ग्रौर गिलयारों का ग्रार्डर दे दिया।

श्रपने श्रसिस्टेंट को ट्रेन करने में मुझे डेढ मास लग गया। बाद में वह स्वतंत्र रूप से इन तेंदुश्रों के साथ खेल करने लगा। श्रत में, सुप्रसिद्ध सरकस खिलाडी श्र० न० श्रलेक्सान्द्रोव को यह तेंद्रए सौप दिये गये।

## सफ़ेद रीछ

श्राठ साल शेरो के साथ काम कर श्रीर लगभग ३५ जगली जानवरों को सघाने के बाद मेरी इच्छा सफेद रीछो के साथ श्रपनी किस्मत व हिम्मत श्राजमाने की हुई।

मेरे शेरो में से आधो को तो चिडियाघर भेज दिया गया और बाकी आधो को मेरे असिस्टेट को सौप दिया गया।

सफेद भालुग्रो को ट्रेनिंग देने में मेरी दिलचस्पी इसलिए ग्रौर भी वढ गयी, कि विदेशी विशेपज्ञों के मत से उन्हें सधाना श्रत्यत श्रमसाध्य एव जोखिम का काम था। मुझे यह मालूम था कि सोवियत सघ में किसी को इस काम का ग्रनुभव नहीं है।

एक साल से पाच साल के बीच की उम्रवाले सात सफेद रीछ मुझे दिये गये। कुछ रैंगल द्वीप से भ्रौर कुछ ग्ररखागेल्सक से लाये गये। जल्दी ही हमारी एक दूसरे से जान-पहचान हो गयी। मैंने इनके नाम भी रख दिये – मीन्या, जक, मोरित्स, पेत्का, बुतुज, चाली भ्रौर मीरा।

ग्रारभ में मैं यही समझता था कि इनमें ग्रीर शेरो में कोई खास भेद नहीं है। बाद में मुझे विश्वास हो गया कि ये ग्रन्य वन्य-पशुग्रो की ग्रपेक्षा कही ग्रयिक मक्कार, चालवाज, दगावाज, मजबूत ग्रीर तेज निगाहवाले होते हैं। मसलन, शेरो के मूड की बाबत बडी जल्दी जाना जा सकता है। जब शेर हमला करने को होता है तो इसके कान सिर से चिपक जाते हैं, पूछ टागो में घुस जाती है और यह काप उठता है। अपने उस्ताद पर हमला करने से पहले यह आखे फाड फाडकर देखता है। फिर नीचे झुककर गुर्राता है। पर सफेद भालू में ये लक्षण नहीं दिखाई देते। उसके साफ सपाट चेहरे को देखकर उसके मूड का अदाजा लगाना कठिन ही है। उसके सफेद चेहरे पर सिर्फ तीन काले घळ्ये नजर आते हैं—नाक और आखें। सफेद रीछ अचानक ही हमला कर बैठता है। बस, उसे सधानेवाले के लिए सबसे बडी जिटल समस्या यही है।

'म्रार्कटिक प्रदेश की बर्फ में' नाम के म्रपने खेल की मैंने एक रूप -रेखा तैयार की।

कहानी इस प्रकार थी आर्किटिक प्रदेश में आये हुए एक अभियान दल की भेंट कुछ सफेद रीछो से हो जाती है। ये ही इस निर्जन धवल प्रदेश के एक मात्र निवासी है। आखिर को इस खोजी दल की रीछो से दोस्ती हो जाती है। सरकस के अखाडे को बरफ के गाले की तरह सजाया जाता है। चारो श्रोर अधेरा है। वर्फ पड रही है। हवा साय साय कर रही है। चादनी रात में खोजियो का खेमा दूर से चमकता है। मास्को रेडियो का कॉल सिगनल सुनाई देता है। इघर-उधर डोलते हुए सफेद रीछ इस ध्वनि को सुनकर पहले तो अपनी पिछली टागो के वल खडे हो जाते हैं, और फिर लाऊड स्पीकर के पास जाकर मास्को के स्वर सुनते हैं। "यह मास्को है। अब समाचार सुनिये। हमारे खोजी दल ने उत्तरी ध्रुव पर ढेरा डाल दिया है।" अब तमारा श्रीर मैं सरकस के श्रखाडे में दाखिल होते हैं। स्पॉट लाइटे खोल दी जाती है। श्रखाडा जगमगा उठता है। रीछ हमारा स्वागत करने दौडते है। मीरा मेरी कमर मे वाह डाल देती है, और मछलियो का तोहफा उन्हें पेश करते है।

फिर मैं कहना शुरू करता हू "मित्रो । कहो, कैसी गुज़र रही है ? " तब मूक अभिनय के द्वारा रीछ हमें अपने जीवन की कहानी सुनाते हैं। एक रीछ वर्फ -सी सफेद गेद पर चढ जाता है। दूसरा, बर्फ की लिडियो की तरह लटकती हुई एक धन्नी के सहारे चलना शुरू कर देता है।

इसके बाद हम इन रीछो को नाश्ते के लिए दावत देते हैं। ये बडे प्रसन्न होते हैं। एक रीछ दौडकर वर्फ की एक सिल उठा लाता है। यह मेज का काम दे जाती है। दो दूसरे रीछ वर्फ के बडे बडे ढोके उठा लेते हैं। ये हो गयी हमारी कुर्सिया। बस, ग्रव हम सब इस फर्जी टेबल के चारो ग्रोर वैठ जाते हैं। मीरा ग्रपनी मछिलिया जल्दी जल्दी गटककर ग्रौर लेने के लिए ग्रपनी प्लेट ग्रागे बढाती है। ग्रव मैं मेहमानो के लिए तमारा से शराव की वोतल लाने को कहता हू। तमारा खेमे से वोतल लेकर लौटती है ग्रौर मेज पर रख देती है। एक रीछराज ग्रपनी वारी की प्रतिक्षा में मेज के चारो ग्रोर चक्कर काट रहे हैं। वे चुपके से वोतल ले उडते हैं। ग्रव यह महागय जगले के पास वोतल खाली कर देते हैं। दर ग्रसल, यह शराव नही है, यह तो मीठा पानी है। तव मैं तमारा को दूसरी वोतल लाने के लिए कहता हू। ग्रव की रास्ते में चाली डाका डाल देता है। पर, वहादुर तमारा, जैसे-तैसे वोतल वचाकर ले ही ग्राती है। हम सब वोतल खाली कर देते हैं।

नाश्ते के वाद मैंने मीरा को इस मुलाकात की मूवी फोटो उतारने को कहा। मीरा कमरे के पास जाती है, श्रौर उसका हैडल घुमा देती है। इसके वाद हम रीछो में निवेदन करते हैं कि हमें हवाई श्रट्टे तक तो छोड़ श्राग्रो। इतने में एक स्लेज वहा पर ग्रा जाती है। दो रीछ श्रपने-श्राप इसमें जुत जाते हैं, एक लगाम पकड़ लेता है, ग्रौर हम इसमें बैठकर चल देते हैं। वाकी रीछ हमें पहचाने ग्राते हैं।

हिसक पगुत्रों में भी कायरता होती है। यह प्राय तब देखने में आती है, जब उनकी मुठभेड किसी अनजानी चीज से हो जानी है। ऐसे मौको

मीजर के करतव

पर, शेर श्रौर चीता तो भागकर कही छिपने की कोशिश करता है, परन्तु सफेद रीछ तो सीघे उसी चीज पर हमला कर देता है श्रौर उसे नष्ट-भ्रष्ट करने की कोशिश करता है। सधानेवाले के लिए यह जानना बडा मुश्किल होता है कि वह कब किस चीज से विदक उठेगा।

मुझे याद है कि एक दिन मेरा सीघा हाथ ही जाते जाते बचा। खेल के दौरान में जक नाम का रीछ मेरे पास मछली का इनाम लेने आया। मैंने मछली दे दी। उसने मछली गटक ली, पर सहसा ही कबख्त ने मेरा दाया हाथ अपने मुह में रख लिया। मैंने जोर से बाए हाथ से उसे तमाचा मारा। तमाचे से भिन्ना कर वह घरती पर चारो खाने चित गिर पडा। दूसरे ही क्षण वह फिर उठा। मगर अब दोनो पजो से अपना सिर पकडकर लगा छीकने। इसके वाद वह वर्फ के गाले पर चला गया, और लगा छीक पर छीक मारने।

यह सब इतना मजािकया सीन था कि दर्शकगएा भी हसते हसते लोट पोट हो गये। शायद उन्होने समझा कि यह सब भी खेल का अग था।

हा, कभी कभी सधानेवाला सफेद भालुग्रो में भी मैत्री भाव उत्पन्न कर सकता है। लेकिन यह सब कुछ पशु विशेष पर निर्भर करता है। उदाहरएा के लिए मैं श्रपने को मीरा का मित्र कह सकता हू। उसे मैने तब जाना जब वह एक साल की ही थी।

मीरा बडी चतुर रीछ थी। मैं तो कहूगा, वह अञ्छी खासी मनोवैज्ञानिक मी थी। वह खूव समझती थी कि वह तमारा के साथ, कैंसा व्यवहार करे, श्रौर मेरे साथ कैंसा, वैसे तमारा भी थी श्रत्यधिक पशु-प्रेमी।

हमने मीरा को स्की का खेल सिखाना चाहा। पहले पाठ के दौरान में, मैंने उसे मछलिया खिलायी श्रौर तमारा ने उसक पैर स्की पर सघाने की कोश्तिश की। ज्यो ही तमारा ने उसका एक पजा पकड़कर स्की पर रखना चाहा, मीरा मछली खाना भूल गयी, श्रौर तमारा की श्रोर ऐसे ताकने लगी जैसे यह पूछ रही हैं "क्यो जी, यह मेरी टाग कौन घसीट रहा है ? " तब झट से उसने तमारा के हाथवाला पैर नीचे रख दिया, श्रौर दूसरा पैर ऊपर उटा लिया। "जल्दी से उसी पैर को स्की पर रख दो," मैंने तमारा से कहा। पर, ज्यो ही तमारा ने उस पैर को पकडना चाहा, इस मसखरी ने उसे नीचे घर दूसरा पैर उठा लिया।

तव तमारा की जगह यह जिम्मा मैंने लिया, श्रौर मीरा का नटखटपन समाप्त हो गया। वह जानती थी कि यह सब मुझे पसद नही।

चाली तवीयत से वडा खिलाडी था। उसे यदि कोई चीज पसद थी, तो खेल। श्रीर जब कभी इस दिल्लगीबाज को मौका मिलता, वह तमारा के साथ खिलवाड किये बिना न मानता। श्राखिर तमारा भी तो उसके भाई बदो को बेहद प्यार करती थी।

एक मजािकया खेल में चाली ने 'हीरो' का पार्ट ग्रदा किया। खेल के वाद सब रीछ सुरग में से होकर ग्रपने ग्रपने कटघरों में चलें गये, ग्रौर तमारा ग्रौर मैं फिर सलाम करने को वापिस लौटे। लेकिन बदमाश चाली गिलयारे के बीच में ही छिपकर खड़ा रहा। उसका इरादा था कि जब तमारा वापिस लौटे तो वह उससे थोड़ी दिल्लगी कर सके। उसकी दिल्लगी भी ग्रजीव थी। वह तमारा की पिडलियों से खेलना पसद करता। मेरे लाख कहने पर भी वह उसकी पिडली मुह से न छोड़ता। यदि मैं घमकाता, तो वह तमारा की टागे चवाने लग जाता। यह शरारती जानवर मुझे चिढाने के लिए तमारा का पैर ग्रपने मुह में ले लेता, ग्रौर मेरी ग्रोर ऐसे देखता जैसे कि कह रहा हो

"देखिये, त्राप ने कुछ कहा नही कि पैर मेरे मुह में।" वस, मैं झक मारकर बैठ जाता, ग्रौर इस इतज़ार मे रहता कि देखे कव यह पाजी मेरी बीबी का पैर छोडना है।

इस गैतान के हथकड़ों से निजात पाने की हमने एक तरकीव निकाल ही ली। एक दिन तमारा सबसे पहले मुरग में दौडकर वीचो-बीच पहुच गयी, श्रौर उछलकर ऊपर की छड़ों में झूलने लगी। चाली मेरी वीबी के पीछे पीछे दौडने लगा। श्रौर पीछे पीछे मैं उसे खदेडता जा रहा था कि वह श्रौर तेज दौडे। पर, वहा तमारा को न पाकर वह दग रह गया। श्रौर इधर मेरे कोडे उसपर नागवार गुजर रहे थे। वस, उस दिन से चाली ने शरारत न करने की कसम खा ली। श्रव खेल समाप्त होने पर सबसे पहले चालीराम तशरीफ ले जाते।

एक श्रौर घटना भी सुना दू। इससे पता चलता है कि रीछ में सुनी वात को याद रखने की कितनी क्षमता है। यह बात तब की है जब हम इवानोवो में सरकस कर रहे थे। मेरा 'श्राकंटिक' खेल सदा मीठे सगीत के साथ शुरू होता था। श्रौर जब रीछ स्लेज लेकर रवाना होने लगते, तभी बैंड पर जोशीला तराना छिड जाता। एक दिन बैंड-मास्टर तराना बदलना भूल गया। दो रीछ, श्रागे बढकर स्लेज में जुत गये। श्राश्चर्य की बात यह है कि वे रवाना नहीं हुए, बिल्क जुए से निकल सीखचों के पास पहुच कर, श्रपने पिछले पैरो पर खडे हो गये, श्रौर बैंड को इस तरह घूरने लगे जैसे कि वे बैंड-मास्टर की शिकायत कर रहे हो। जब मैंने उनके इस मूक नाटक का श्रयं बैंड-मास्टर को समझाया तो उसने ग्रपनी गलती समझी, श्रौर फौरन श्रपना तराना बदल दिया। श्रव रीछ भी श्रपनी श्रपनी जगह श्रा गये, चालक रीछ उछल कर श्रपनी जगह बैंट गया, श्रौर सवारी चल दी।

सफेद रीछ वडा जलप्रिय प्राणी है। हमने उनके तैरने के लिए प्र फुट गहरा, २० फुट लवा १० फुट चौडा एक सफरी तालाव बनवाया। यह तालाव उनके कटघरों के पास रखा जाता ताकि फालतू समय में वे जल-विहार कर सकें। गर्मियों में हम इसी तालाव में वर्फ भी डलवा देते थे, जिससे यह जानवर ग्रौर भी खुश हो जाते। घटो इस तालाव के पास वैठा मैं इन जानवरों के स्वभाव का ग्रध्ययन करता रहता।

तभी मैंने जाना कि यह सफेद रीछ कितने सतर्क, चुस्त श्रीर होशियार होते हैं। जक जब कभी किसी को तालाब के पास श्राते देखता, वह झट गोता लगा जाता, श्रीर थोडी देर बाद जब निकलता तो इस जोर से श्रपने शरीर को झटकता कि वह वेचारा श्रादमी भीग जाता।

इस प्रकार ३-५ घटे तालाब में जल-क्रीडा करने के पश्चात् रीछो को कटघरों में बद कर दिया जाता। खेल से तीन घटे पहले ये एक बार फिर जल-विहार करते श्रौर जब इनका शरीर सूख जाता तो इनके बदन पर खास पाउडर छिडक दिया जाता, जिससे देखनेवालों को वर्फ के गाले का भ्रम हो जाता।

इन रीछो की खुराक श्राम तौर पर मछली श्रौर रोटी होती।

इनकी तीमारदारी भी एक जानलेवा काम था। वीमार रीछ के कटघरे में श्राने से सब डॉक्टर डर जाते। प्राय वन्य पशु वीमार हो जाने पर बड़े झक्की, श्रौर चिडचिडे हो जाते हैं। दवा लेने से इन्हें सख्त चिढ होती हैं। हा, यह भी वात है कि जब इनकी हालत नाजुक होती है, तो यह चुप-चाप हर तरह के इलाज के लिए राजी हो जाते हैं।

एक बार कुर्स्क में चाली वीमार पड गया। उसकी भूख जाती रही, वह वडा उदासीन हो गया, श्रौर वह उठ नहीं सका। मेरा निदान था कि उसके गले की गिल्टिया फूल गयी हैं। डॉक्टरों का भी यही निदान था। वे हैरान थे कि श्राखिर यह रोग इस रीछ को कहा से लग गया। श्रपने प्रदेश में इसको 'सर्द' श्रौर 'गर्म' में तमीज करने का मौका ही कहा मिलता है? हमारे सफर के दौरान में यह रीछ मालगाड़ी के खुले डिब्वों में ले जाये जाते। यह जमे हुए तालाव में स्नान करने के श्रादी थे, जब शीतमान ३० डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे गिरा होता था। श्रौर यह थे चाली राम जिन्हें मध्य रूस के प्रदेश में स्थित कुस्क शहर में ही जुकाम हो गया। यहा मौसम भी बहुत बुरा नहीं था।

खैर चाली की वीमारी का कारण चाहे जो भी रहा हो, हमें उसे बचाना तो था ही। दो हफ्ते तक तो चाली की हाल्त बहुत बुरी रही। मै तो ममझा कि ग्रव वह चल ही वसेगा। फिर भी हमने उलाज जारी रसा। उसे सबसे भ्रलग रखा गया। उसके गले में पुलटिस वधी रहती, श्रीर बेचारे को लाल स्ट्रेप्टोसाइड की गोलिया निगलनी पडती। मैं पहले ही कह भ्राया हू, कि जो जानवर वीमार होता है, श्रीर खास तौर पर जिसका गला खराब होता है, वह दवा खाना बिल्कुल पसद नही करता। इसलिए कोई न कोई जुगत बरतनी ही पडती है। चाली को तो हम गले में इजेकशन दे देते थे। यह कठिन काम था। इसके लिए कभी कभी हमें घटो इतजार करना पडता। चाली ने पुलटिस फाडकर फेंक दी। दुवारा इसे बाधना भ्रासान न था। तमारा ने श्रीर मैंने पारी पारी से घटो मानमुनौवल की। खैर, क्वर्त्स लैंप की रोशनी से उसका गला हमने ठीक कर लिया। राजी होने के बाद उसने दूने शौक से खेल शुरू कर दिये।

जब तक चाली का बुरा हाल था, वह हमें सब कुछ कर लेने देता। लेकिन ज्यू ही उसकी हालत सुधरने लगी, वह साधारण रोगियो की भाति नखरे करने लगा। जाहिर है, उसने अपने मन में सोच लिया होगा कि अब मुझे डॉक्टरो की कोई जरूरत नही। अब मैं फिर शरारत कर सकता ह।

साराश यह कि सफेद रीछो की मास्टरगीरी भी जिदगी का एक दिलचस्प तजुर्वा था। मुझे इस वात पर नाज है कि मैंने वह काम किया जो भ्रव तक किसी रूसी ने नहीं किया। मुझे इस वात की भी ख़शी है कि मैंने उन पैगबरो को झुठला दिया जो मुझे इराया करते थे कि "खबरदार सफेद रीछ को नाथने की वेवकूफी मत करना। यह किसी के वस का नहीं है। यह तो जान लेकर छोडता है।"

मैं तो केवल यह सावित करना चाहता था कि हमारे सरकसवाले हर किस्म के जानवर को सघा सकते हैं। हमारे सरकस शौकीन भी हमसे यही श्राशा करते हैं कि हम श्रपनी सफलताश्रो पर सतोष करके न बैठ जायें, वरन नित्य नये नये प्रयोग करते रहें। सफेद रीछो को सधाने में मैंने जो श्रनुभव प्राप्त किया, वह श्रागे चलकर चीतो श्रौर भूरे रीछो को सधाने में मुझे बड़ा सहायक सिद्ध हुआ। इवानोवो नगर में म० द० एल्वोर्ती को सफेद रीछो का दल सौप देने के वाद, मुझे श्रौर भी निश्चय हो गया कि स्वाभाविक कूरता व दुष्टता के वावजूद ये स्वामिभक्त साबित हो सकते हैं। दो मास के रिहर्सल के बाद ही एल्वोर्ती श्रौर तमारा स्वतत्र रूप से इनका खेल करने लगे। एक दिन एल्वोर्ती मीरा के साथ मज़ाकिया कुश्ती का रिहर्सल कर रहा था। मैंने देखा कि एल्वोर्ती उचित कडाई से काम नहीं ले रहा था।

मीरा इसे भाप गयी श्रीर उसने उसके श्रादेशों की श्रवहेलना शुरू कर दी। मैं झट से मीरा के कटघरे के पास गया, श्रीर कसकर उसे डॉट पिलायी।

मेरी आवाज सुनते ही मीरा चुपचाप एल्वोर्ती के कधो पर श्रपने पजे रखकर खड़ी हो गयी। फिर ठोकर से दर्वाजा खोल मैं उसके कटघरे में दाखिल हो गया।

एल्वोर्ती को वही खडा छोड मीरा मेरी ग्रोर ग्राने लगी। मैंने तमारा को उसे वही रोकने को कहा। तमारा ने सोटी से उसे ग्राघे रास्ते मे रोक लिया ग्रीर ग्रपनी जगह पर वापिस जाने को कहा।

लेकिन मीरा ने ग्राहिस्ता से तमारा को धक्का देकर एक तरफ कर दिया, श्रौर मेरी तरफ बढी। पास ग्राकर उसने ग्रपने पजे मेरे कघो पर रख दिये ग्रौर ग्रपनी यूथनी मेरे चेहरे से रगडकर दुख भरे स्वर में कराहने-सी लगी। सच कहू, मेरा भी दिल भर ग्राया। मीरा मुझसे चिपक गयी, श्रौर हटाये न हटी। लाचार होकर, उस रात रिहर्मल ग्रधूरा ही छोडना पडा। इस 'हिमानीस्नेह' के स्रोत को रोकने का मेरा भी जी न चाहा, श्रौर मैं मीरा से खेलने लग गया।

श्रत में यह सब रीछ लेनिनग्राद के चिटियाघर को सीप दिये गये। पाच साल बाद, सन् १६४८ में मुझे लेनिनग्राद जाने का इत्तिफाक हुग्रा। मैं ग्रपने पुराने दोस्तो से मिलने चिटियाघर गया। वहा उनके तालाव के पाम मैंने लोगो की भीड देखी। दूर से ही उन गोताखोरो में मैंने बुतुज को पहचान लिया भ्रौर पुकारा। झट उसने जल में से अपना मुह निकाला, कान फडफडाये भ्रौर चौकन्ना होकर इधर-उधर देखने लगा। मैंने फिर भ्रावाज दी। वह तैरकर तालाब की दीवार तक भ्रा गया, भ्रौर ढालू चिकनी दीवार पर चढने की कोशिश करने लगा, पर चढ नही सका।

कहना न होगा कि मेरा दिल भर श्राया। हमें एक दूसरे से विछुड़े पाच साल हो गये थे, श्रौर उसे मेरी हवा तक नहीं मिली थी। पाच साल में तो इन्सान भी श्रपने दोस्तो को भूल जाता है।

चिडियाघर के मैंनेजर ने मुझे वताया कि दुराचरण के कारण पेत्का को सबसे अलग रख दिया गया है। उसने दो रखवालो को नोच खाया था, श्रीर श्रब उस जगली के पास जाने का किसी को साहस नहीं होता था।

हम उसके कटघरे से थोडी दूर पर रुक गये श्रौर उसे श्रावाज देने लगे। वह मुझे फौरन पहचान गया, श्रौर झूमता-झामता जगलो के पास श्रा गया। मैंनेजर की चेतावनी के वावजूद मैं उसकी तरफ बढा। जितना ही मैं उसके करीव होता जाता था, उतना ही पेत्कादीन खुश होता जाता था। मैंने उसका सिर थपथपाया, श्रौर मीठी मीठी बातें करने लगा। इस ऋर पशु ने मुझे देखकर पजे तक नही निकाले। जब मैं वहा से चलने लगा तो पेत्काप्रसाद जगले पर पिछली टागो के बल खडे हो गये, श्रौर लगे सिसकिया भरने। जैसे कि मुझसे कह रहे हो कि जरा देर तो श्रौर ठहरो।

सद्व्यवहार श्रीर सुस्वादु भोजन, एव प्यार-दुलार ने कूर भालू को भी मृदु वना दिया। इस घटना से यह श्रीर भी स्पष्ट हो गया कि रीछ देखी सुनी वात को खूव याद रखते हैं, श्रीर सद्व्यवहार कभी निष्फल नही जाता।

## चीते

चीते सधाना मेरे सरकसी जीवन का अगला कदम था।

यह चीते प्राय बगाली नस्ल के होते। लेकिन जब विदेशी पशु-शिक्षको ने मुझे बताया कि उस्सूरी नस्ल के चीते सधाये नहीं सघते, तो मेरा ध्यान बरबस उनकी श्रोर चला गया।

पर, इन्हे प्राप्त करना किन काम था। इस जाति के चीतो के बच्चे मिलना श्रसभव-सा जान मैंने सयाने चीतो को ही सिखाने का निश्चय किया। प्राय प्र-१ वर्ष की श्रायु के चीते ही विभिन्न चिडियाघरो से मिल सके।

मेरे पास के चीतो में एक चीता दस साल का था। उसका नाम जैंक था। वह क्रासनोदार के चिटियाघर से लाया गया था। इस चिटियाघर के मैंनेजर ने पहले तो टालना चाहा, पर श्रत में मजबूर होकर जब उसे भेजना ही पड़ा, तो उसने मुझे पत्र द्वारा परामर्ग दिया कि मैं जैंक को ट्रेन करने का विचार छोड़ दू, क्यों कि, एक तो वह दस वरस का हो चुका है, श्रीर दूसरे वड़ा वहशी जानवर है। श्रीर दो वार इन्सान का लहू इसके मुह से लग चुका है।

इन सब चेताविनयों के बावजूद मैने जैंक को ट्रेनिंग देने का सकल्प कर ही लिया।

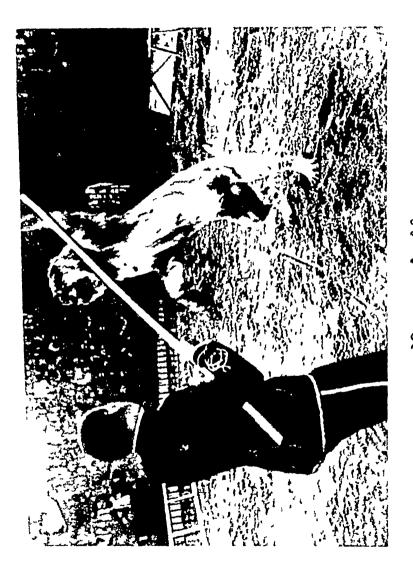



वीरखान, जैक श्रौर सीज़र रिहर्सल के समय



उस्सूरी चीता जैक



मीरा श्रौर ततोशा

दूसरा चीता – हसन – मुझे नोवोसिबिस्कं से मिला। इसकी उम्र नौ साल थी। मेरा तीसरा चीता दोगली नस्ल का था। बाप उस्सूरी नस्ल का चीता, श्रौर मा शेरनी।

वह हाथी के समान बलवान, पर स्वभाव से बडा क्रूर था। शुरू शुरू में मैं इस चीते के साथ नाकामयाव रहा।

मेरे दल के अन्य दो चीते वगाली नस्ल के ही थे, श्रीर वे रीगा के चिडियाघर से भेजें गये थे। इनकी उम्र कोई दो साल की रही होगी।

ट्रेनिंग के पहले सप्ताह में मैंने उन्हें केवल समझने का प्रयत्न किया। मैं घटो उनके कटघरों के पास बैठा रहता, उन्हें खाना खिलाता श्रीर कुछ एसा करता कि वे इघर-उघर जाते य् कहिये कि उनकी हर तरह से दिलजोई करता।

हिसक पशुग्रो के हमला करने का ढग भी ग्रलग ग्रलग होता है। कोई तो ग्रपनी पिछली टागो के बल खड़े होकर सीघे सीघे हमला कर देता है, कोई विजली की तरह कौंघकर टूट पडता है, श्रौर कोई घीरे घीरे पेट के बल रेगकर पास श्राता है, श्रौर कदम उखाड देता है। सघानेवाले को इन सब बातो का पूरा इल्म होना चाहिए।

दूसरे सप्ताह में चीतो का सूक्ष्म श्रध्ययन करने के लिए मैंने उन्हें सरकस के कटघरे में लाना ले जाना श्रारभ किया। सबसे पहले उस्सूरी वश के जैक श्रीर दोगले हैरी को मैंने लिया, श्रीर काम इस तरह किया।

जैक को मुख्य कटघरे में हाकने से पहले मने उसमें बहुत सारी चीजें रख दी।

इनसे मैंने सिखाने का काम भी लिया श्रीर श्रपनी श्राड का भी।
पहले पहल, ज्यू ही जक ने मुझे कटघरे की श्रोर श्राते देखा, वह
दरवाजे की श्रोर झपटा।

कवस्त ने दरवाजा तक न खोलने दिया। मैं इससे जरा भी घवराया नही। मुझे पूरी उम्मीद थी कि दाखिल होने का मौका जल्दी ही भ्रायेगा। जैंक यह समझ रहा था कि उसे दुख देने के लिए मैं कटघरे में ग्राना चाहता हू। इसलिए, मैं वाहिर से ही उसे गोश्त खिलाने श्रौर उससे मीठी मीठी बार्ते करने लगा।

वस, ग्रब जैंक के साथ नित्यप्रति एक घटे तक यही व्यवहार चलता।
मैंने यह ऋम तब तक जारी रखा जब तक कि वह मुझसे हिल नही गया, ग्रौर
मुझे देखकर भडकने की भ्रादत उसने छोड नही दी।

मुझे तो उसे सिर्फ इतना विश्वास दिलाना था कि उसे कष्ट देने का मेरा बिल्कुल इरादा नही है, श्रौर मैं तो केवल उसकी खातिर करने के लिए ही ग्राता हू। इस प्रकार, हर रोज उसे गोश्त की रिश्वत देते देते एक दिन मैंने उसके कटघरे में कदम रखने की जुरग्रत कर ही ली। यह देख वह सन्न हो गया, श्रौर लगा मुझपर गुर्राने, दात दिखाने। ग्राखिरकार, उसने मुझपर हमला कर ही दिया। मैंने वहा पडी टव ग्रौर सीढी जैसी चीजो के पीछे छिपकर जैसे तैसे श्रपनी जान बचायी।

श्रारभ में हम दोनो की विल्कुल नही वनी, परन्तु धीरे धीरे मैं जैंक के तौर तरीको से वाकिफ होता गया। पर था वह वडा ही खर दिमाग, हठी, श्रौर दुष्ट प्रकृति का पशु। हालांकि उस्सूरी नस्ल के चीते 'मनुष्य-भक्षी' होने के नाते काफी वदनाम है, तो भी मेरा यह श्रटल विश्वास है कि सद्व्यवहार से यह हिसक प्राग्ती भी श्रपनाये, श्रौर सिखाये जा सकते हैं।

सात साल का हैरी भी कोई कम जिद्दी, खूखार श्रीर दगावाज न था। एक तरह से वह मेरे लिए जैंक से भी वडा सिरदर्द था, क्यों कि इस दुष्ट पर घूस का भी कोई प्रभाव न पडता था। यदि मैं मास भेंट करता, तो वह उल्टा श्रीर श्रिधिक कुद्ध हो जाता। पजा मारकर वह छडी परे गिरा देता, श्रीर मुझे एक भी कदम श्रपनी श्रीर नहीं वढने देता।

श्रव मैने उससे मनोवैज्ञानिक टग से लडाई लडने की ठानी। मैने श्रपने श्रागे एक टव कर लिया, श्रीर इसे धीरे धीरे खिसकाता, मैं श्रागे वटने लगा। हैरी ने घबराकर हथियार डाल दिये श्रौर मैं विना हीले - हवाले के उसके पिजडे में दाखिल हो गया।

लेकिन यह सुलह अस्थाई ही रही। जैसे ही मैं अदर पहुचा हमारी सुलह की मियाद खत्म हो गयी। पिछली टागो पर खडे होकर हैरी ने मुझपर धावा बोल दिया। उसकी आखो से खून वरस रहा था। टब की मैंने ढाल बनायी, दोशाखा हाथ में लिया, और चुनौती स्वीकार कर मैं मैदान में आ गया। अब हमारी लड़ाई शुरू हो गयी। दोशाखा को सदा उसके आगे रखकर मैं उसे अपने से दूर रखने में सफल हो गया। फिर मैंने टब जोर से उसके आगे फेंक दिया। हैरी टब पर झपटा, और मुक्ते अपले कदम के बारे में सोचने का मौका मिल गया।

खैर, इस पहली मुठभेड से हैरी को यह स्पष्ट हो गया कि मेरी सकल्प-शक्ति उससे कही अधिक दृढ है।

कई बार तो छोटी - सी वात पर ही हैरी साहव लाल झडी दिखा देते। एक रिहर्सेल के दौरान में उसने सब सामान तोड - फोड दिया। इस जोर के बाद हम दोनो सुस्ताने लगे। इस बीच मैंने कटघरे में से टूटी - फूटी चीजे इकट्ठी कर अपने बचाव की तैयारिया शुरू कर दी। साथ के उपाहार-गृह से मैंने सोडे की बोतलो की खाली पेटिया मगवा ली।

जब दुवारा रिहर्सल शुरू हुआ, तो पराक्रमी हैरी ने फिर मुझपर हमला किया। मैंने भी झट से पेटी उठायी, श्रीर उसके ऊपर फेंक दी। हैरी ने पेटी को बीच में ही रोक लिया, श्रीर इस जोर से उसे चीरा कि श्रावाज से वह खुद ही सहम गया, श्रीर उछल कर श्रपने टव पर जाकर बैठ गया।

अव हैरी मेरी ओर ताकने लगा, मानो मुझसे उस भयानक आवाज का कारण जानना चाहता हो। पर, पाच-दस मिनट में ही अपना होश सभालकर, वह शैतान मुझपर फिर टूट पडा। मैंने फिर एक पेटी उसको दे मारी। नतीजा वही हुआ। तब से यह हैरी बहादुर खाली पेटियो से डरने लग गये। इसके वाद मैंने बगाली नस्ल के सीजर श्रौर शेरखान नाम के दो दूसरे चीता - वधुश्रो को लिया। पर इस जोड़ी से मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि उस्सूरी चीता वाकई वड़ा ही खतरनाक श्रौर दगावाज जानवर होता है। लेकिन यह बगाली नस्ल के चीते नर्म तवीयत के श्रौर श्रासानी से सधाये जा सकते हैं।

मसलन, मैं बहुत जल्दी ही इन दोनो के कटघरे में भ्राने-जाने लगा। इसके वाद मैंने सरकसी कटघरे का रिहर्सल शुरू कर दिया, क्योकि मेरे पास ग्रिधिक समय न था।

इन पाच चीतो में से तीन प्रौढ थे। उन्हे मैंने दो दलो – वडे श्रौर छोटे – में विभक्त कर दिया।

जब मुभे हर एक चीते के गुएा, कर्म श्रीर स्वभाव का ज्ञान हो गया तो मैंने उनके लिए विशेष खेल भी चुन लिये। हर एक को मैंने अलग श्रलग से सधाया, श्रीर हर रोज पाच पाच घटे मैंने इनसे माथापच्ची की। होते होते यह अपने खेल के मास्टर वन गये।

जैक टवो पर उछाल मारना, झूला झूलना, छलाग लगाना, श्रीर पिरामिड में हिस्सा लेना खूव सीख गया।

हैरी कूदना, झूलना भ्रौर पिछली टागो पर उल्टे चलना जान गया। सीजर धरती से ७ फुट ऊपर एक गेद पर वखूवी चलता श्रौर हैरी श्रौर जैक को झूला झुलाता। शेरखान पिरामिड के खेलो में हिस्सा लेता, क्दता श्रौर छड के खेल करता। अलग अलग श्रपने खेल खत्म करने के वाद ये चीते दो पिरामिड वनाते श्रौर तव तक साथ साथ वाडो को पार करते।

ट्रेनिंग का दूसरा भाग भी वडा महत्वपूर्ण था। ग्रव समय था कि ये वडे कटघरे में खेल करते। वैसे पास पास के कटघरों में रहने से इनका एक दूसरे से माधारण परिचय तो हो गया था। ग्रव, इन विभिन्न स्वभावों के जानवरों की एक टीम बनाने का सवान मेरे सामने था। यह एक विकट समस्या थी, क्योंकि यह मेरे चेले ग्रापम में लडकर न केवल मेरा सारा खेल चौपट कर सकते थे, वरन् एक दूसरे की जान तक ले सकते थ।

श्रगर्चे कुछ चीते एक दूसरे से सख्त नफरत करते थे, फिर भी इनकी भेंट सफल रही। बगाली चीता सीजर देखने में सबसे छोटा था। पर सबसे बड चीते हैरी से घोर घृणा करता था। सौभाग्य से हैरी बुजदिल निकला। जब कभी दाव लगता, सीजर हैरी पर हमला किये बिना न रहता। बेचारे हैरी को इस छोटे-मोटे गुडे से बचाना मेरे लिए एक बडा काम था।

मैंने श्राख मोडी नहीं कि बदमाश ने हमला किया। नौबत तो यहा तक श्रा गयी कि तमारा को हैरी साहब का श्रगरिक्षका बनाना पडा। वह सदा उसके साथ साथ रहती कि कही यह बगाली बाबू उसपर वार न कर बैठें। हैरी यह सब 'समझता' श्रीर इसी लिए वह तमारा के प्रति श्रपनी कृतज्ञता का कई प्रकार से प्रदर्शन करता। श्रव तमारा उसे दुलरा तक सकती।

इसी प्रसग में मै एक दिलचस्प घटना वयान कर दू।

प्राय श्रखाडे में सवसे पहले हैंरी साहव लाये जाते, श्रौर शैतान सीजर सबसे श्राखीर में।

एक दिन हरी श्रपने-श्राप ही श्रखाडे में भाग श्राया, पर जब वह इतमीनान से वहा बैठ गया तो उसे महसूम हुन्रा कि उसकी श्रगरक्षिका, उसकी त्राता तमारा वहा नहीं है। उसकी फूक सरक गयी।

श्रीर, जब वह शैतान सीज़र श्रखाडे में उतरा तो उसने यह फौरन ताड लिया। वस, सीज़र ने गरीव हैरी पर हमला कर ही तो दिया। हैरी साहब लगे इधर-उघर दौडने श्रीर श्रपनी जान वचाने।

तभी मैं कटघरे में दाखिल हुग्रा, श्रौर तमारा हैरी के पास पहुच गयी। हैरी ने उसे देखते ही टब की ग्रोर ग्रपने कदम वढाये। मैंने सीजर को उसकी जगह पर हाक दिया। तमारा को देखते ही हैरी जोर से दहाडा, जैसे कि वह तमारा की भर्सना कर रहा हो कि यह ठीक टाइम पर क्यो नही ग्रायी। चीतो का खेल तैयार करने में मुझे ६ मास लग गये। इनका खेल पहले मैंने श्रोदेस्सा में, श्रौर वाद में मास्को में किया। मास्को में उस समय हम नये खेलो का प्रोग्राम तैयार कर रहे थे। श्रोदेस्सा में हसन को निमोनिया हो गया, श्रौर मेरे लाख जतन करने पर भी उसकी जान न बची। श्रव मुझे सारा खेल दुवारा तैयार करना पडा। मैंने तीन हफ्तो में ही यह काम कर डाला।

श्रव वारी जैंक की श्रायी। हसन की ही तरह जैंक को भी निमोनिया हो गया। मुझे फिर पशु-डॉक्टर बनना पडा। खैर, जैसे-तैसे सुल्फीडीन श्रीर गर्म भाप के इलाज से जैंक तो बच गया।

जैंक के कटघरे को चारो श्रोर से प्लाईबुड से बद कर, सिर्फ उसमें एक छोटा-सा सुराख रहने दिया गया। इसके द्वारा पानी, टर्पेन्टाइन, सोडा, सूखी घास की भाप कटघरे में पहुचायी जाती। जैंक यही भाप सास के साय अदर खीचता रहता। उसे विटामिन देने का तरीका यह था कि या तो मास में मिलाकर नीवू के टुकडे उसके पेट में पहुचाये जाते या पिचकारी से उसके गले में नीवू का रस डाला जाता। जैंक श्रादर्श रोगी था। उसने वडी शांति से इलाज वरदाश्त किया। वारह दिनो में ही वह विल्कुल चगा हो गया।

जव जैंक सफर के लायक हो गया, तो हम मास्को श्रा गये।

कई वार मेरे मन में विचार श्राया कि चीतो को दूसरे मास्टर के हवाले कर मैं भूरे रीछो की ट्रेनिंग अपने हाथ में ले लू। पर, दुर्भाग्य से, यह दल जल्दी ही टूटने लगा। हैरी और शेरखान मर गये। इसके वाद जैंक और सीजर को मैंने रूसी जनतत्र के सम्मानित कलाकार श्रलेक्सान्द्रोव के हवाले कर दिया। जैंक थोडे समय वाद मर गया, श्रोंर श्रकेला सीजर ही रह गया। यह विचित्र 'जगली विल्ला' श्राज भी श्रलेक्सान्द्रोव के दल में अपने करतव दिखलाता है।

## भूरे रीछ

दो वर्ष चीतो को ट्रेनिंग देने के पश्चात् मुझे भूरे रीछो का एक हवाई करतब करने का ख्याल आया।

मेरे इस विचार से सरकस-वोर्ड के सदस्य भीचक्के रह गये। किसी ने कभी सोचा तक न था कि रीछ भी सरकस के पडाल में काम कर सकते हैं। जगली जानवरों को कटघरे में रखकर खेल करना तो सब की समझ में ग्राता था, पर सब लोग हैरान थे कि छत के नीचे जगले से बाहर इन जानवरों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। दूसरे, लोगों का ख्याल था कि ये पशु खुली जगह से प्राय खुद भी डरते हैं ग्रौर ग्राखिर, हवाई कलावाज़ी के लायक ये कब से बन गये?

सरकस-बोर्ड को ग्रपने से सहमत करने में मुझे काफी समय लगा। श्रवकी फिर, मेरे पास समय की कमी थी। यह खेल २३ फर्वरी, सन् १६४८ तक तैयार हो जाना चाहिए था, श्रीर मैने तो रीछो को सधाने का काम हाथ में जून सन् १६४७ में लिया था।

दो टो साल की उम्र के नौ रीछ उस्मूरी तैंगा से पकडकर हवाई जहाज द्वारा नोवोसिवीर्स्क लाये गये थे। चार रीछो के वच्चे ग्रखिंगेल्स्क के जगल से ग्राये थे।

इस नये खेल की रूप-रेखा यह यी

श्रवाडे से १३ फूट की उचाई पर एक सुरक्षा जाल टागा गया था, फर्श से ४० फुट की ऊचाई श्रीर एक दूसरे से दस दस गज के फासले पर दो प्लेटफार्म छत से लटकाये गये थे, जिनके बीच में एक एक फुट की दूरी पर सात सात इच मोटे दो बड़े तार वाघे गये थे।

चार भालू - बच्चे श्रखाडे में श्राने के बाद, एक नसैनी से सुरक्षा जाल पर पहुच गये। फिर जाल के सहारे एक वास द्वारा प्लेटफार्म पर चढकर श्रागे वढ गये। मैं पहले प्लेटफार्म पर ही था। यहा से रीछ तार पर पिछली टागो के वल चलकर तमारावाले प्लेटफार्म पर पहुच गये। इसके बाद पाच बडे रीछ श्रखाडे में लाये गये। वे भी उसी तरह मेरे प्लेटफार्म पर श्रा गये। वस, श्रब खेल शुरू हो गया।

पहले एक रीछ ने वास के सहारे खडे होकर तार पर चलना शुरू किया। जब उसने अपना करतव दिखाने से इन्कार कर दिया तो एक छोटा भान् उसकी सहायता को आगे बढा। स्वय उल्टा चलकर वह उमे र । पर चलाने लगा। तत्पश्चात् दूसरे दो रीछ – शारिक और डेजी, सामने स आकर तार पर चलने लगे, और जब बीच में पहुच गये, तो शारिक तार पर आडा लेट गया, और डेजी उसे लाघकर आगे बढ गया।

मीरा ने यह करतव आ्राख पर पट्टी वाधकर किया। जव मीरा तार के वीचोवीच पहुच गयी तो वित्तया वुझा दी गयी और मीरा श्रधेरे में ही चलती रही।

सीजर ने चारो पैरो पर, एक भालू - बच्चे को अपनी पीठ पर लादकर, तार का खेल किया। मादा - रीछ देवोच्का ने ७ - द खेल तार पर किये। खेल खत्म होने पर बडे भालू एक तिरछे वास से फिसल कर मच के पीछे चले गये, और छोटे रीछ पैराशूटो के सहारे नीचे उतर श्राये। उनके हाथो में गुडिया थी। पैराशूटो को तार से एक मशीन द्वारा नीचे उतारा गया। हा, यहा यह भी बता दू कि यद्यपि दर्शको के लिए तो ये मज़ाके थी, पर थी ये इस खेल का आवश्यक श्रग। असल में वात यह थी कि श्रगचें रीछो को रस्सो से वाघ दिया गया था फिर भी ये भोले प्राग्री वहुत डर रहे थे। डर के मारे ये प्लेटफार्म से ही चिपक गये। केवल इन्हें



रीछ के करतव



जरा श्रापकी रोलर स्केटिग देखिये !

भरोसा देने के लिए ही इनके हाथ में यह गुडिया थमा दी गयी थी कि "लो यह ग्रपने खेल का इनाम"।

रीछो के स्वभाव ग्रादि का ग्रध्ययन ग्रीर उनके खेलो के लिए ग्रावञ्यक सामान ग्रादि का प्रवध – इन दोनो वातो पर मेरी दृष्टि सदा से ही रही।

यह कठिन कार्य था, क्यों कि प्लेटफार्म ७ फुट लवे श्रौर ५ फुट चौंडे ये श्रौर मुझे इनपर ६ भालुश्रो के साथ खडा होना पडता था। एक दूसरे के साथ मिल - जुलकर काम करना, श्रौर तख्तो पर खडे होने की इन्हें श्रादत डलवाना वडा लाजिमी था। इसलिए प्लेटफार्म प्र मैं इन्हें एक जत्ये की शकल में ही रखता था। पहले पहल, इनमें काफी तनातनी रहती, मगर मिटाई श्रौर फलो की रिश्वत से मैं इन्हें शात कर दिया करता। इस ख्याल से कि वे मेरे स्पर्श के भी श्रादी हो जायें, यदाकदा, मैं उनके नाक, कान, पजे, सिर, छाती, पीठ वगैरह यू ही छू दिया करता था।

श्रव इन्हें ऊचाई पर खडे होने या करतव करने का भीं श्रभ्यास करना था। श्रत श्रोदेस्सा में मैं इन्हें एक एक कर सरकस की गैलरी तक ले जाता श्रौर इनके पैर श्रगली सीढी की पटरी पर रख देता। इस प्रकार ये ऊपर से नीचे की श्रोर देखने के भी श्रादी हो गये।

सरकस के मच के पीछे मैंने जमीन से केंवल दो फुट की ऊचाई पर दो समानातर केंवलों के द्वारा उनके हर सिरे पर एक एक प्लेटफार्म बनाया। पहले धरती पर करतव कर लेंने के बाद मैंने तार पर इनका रिहर्सल शुरू किया।

पत्नी तमारा श्रीर श्रोरेस्तोव, चेवेलो, वोल्गेन्दलेर सहयोगियो के साथ मैं १२--१३ घटे रोज काम करता था।

इस सव के वाद ही छत से लटके हुए तारो और तस्तो पर रिहर्सल करने की वारी आयी। पहले, इन्हें वास पर चढकर प्लेटफार्म पर चढना मिखाना था। इस काम के लिए मैंने एक तरकीव सोची। मैंने रिहर्सल के लिए वास का एक खम्भा खडा किया, भ्रौर उसपर कीलो से लकडी की पटिरया जड दी, भ्रौर इस तख्ते पर फल भ्रौर मिठाइया रख दी। बस, यह प्रलोभन काम कर गया। वे जल्दी ही वास पर चढना सीख गये।

लालच के मारे ये रीछ हर रोज दर्जनो दफा वास पर चढते - उतरते। हम घीरे घीरे वास ऊचा करते गये। ग्राखिर में ये ४० फुट की ऊचाई तक चढना सीख गये, श्रीर इन्हें इसका पता ही न लगा।

इसी तरह मैंने इन्हें तार का खेल भी सिखलाया। हमने घीरे घीरे तार ऊचा किया, श्रीर श्राखिरकार, निश्चित ऊचाई तक पहुचा दिया।

इस काम के करने में जो किठनाइया, जो मुसीवर्ते मुझे झेलनी पडी, श्रीर जितना मुझे हैरान होना पडा, समिझिये मेरे वयान के वाहर है। रीछो को तार पर चलाना सिखाने से पहले हमें खुद उनपर चलना सीखना पडा। कई वार प्लेटफार्म छोडते ही रीछ श्रींचे गिर पडते थे। फिर तमारा को या मुझे तार पर वही जाकर उन्हें सभालना पडता। कई बार कोई रीछ जान वूझकर वदमाशी करता श्रीर फिर कनिखयो से मुझे देखता। मैं उसकी ताडना करता। श्रीर जैसे ही वह मुझे तार पर कदम रखते देखता, फौरन हुक्म की तामील करने लगता।

जब हमने छत से टगे हुए प्लेटफार्मी श्रौर तारो पर रिहर्सल शुरू किया तो शुरू शुरू में मानो रीछो की नानी ही मर गयी। डर के मारे वे तख्तो से ही चिपक जाते, श्रौर यदि तख्ते छोडते भी तो छडो से लटक जाते, या हमारे पैरो से ही लिपट जाते। श्रव इन्हें सिखाने का एक ही तरीका था। तारो पर खुद चलकर इन्हें दिखलाना कि यह कोई किटन काम नही है। भालू-मडली तख्तो पर बैठ हमें श्राते जाते देखा करती। हम भी कभी कभी नाम लेकर उन्हें तार पर चलने की दावत दे देते। यह मज़ाक देर तक चलता रहा। तब कही जाकर वे भी तार पर चलने को राजी हुए।

शारिक सबसे पहले मैदान मे श्राया। उसने जोिवम उठाना मजूर कर लिया। तार पर मैं स्वय उल्टा चलता गया, श्रीर लगाम पकडकर उसे

भ्राहिस्ता भ्राहिस्ता चलाता गया। हा, मुझे चीनी की रिश्वत जरूर देनी पड़ी। भ्रौर जब वह तार पार कर दूसरे प्लेटफार्म पर पहुच गया तो फलो से उसका स्वागत करना पड़ा। इस प्रकार रीछो को तार के करतव सिखाये गये।

गर्मियो में हमारा खेल कोई ७ - द गज की ऊचाई पर ही होता, क्यों कि सरकस के खेमे में स्थान की कमी थी। लेकिन बाद में जब १९५२ में हम मास्को भ्रा गये तब तो वास्तव में यह खेल हवाई करतब ही हो गये।

जव हमने मास्को में अपना रिहर्सल जारी किया, तो हमे पता चला कि ये रीछ एक बहुत बड़ी बात भूल गये हैं। श्रौर वह यह कि जब तार पर एक दूसरे के बगल से गुजरे, तो अपने मन का डर कैंसे निकालें। थोड़े प्रयोग के वाद ही मैंने देखा कि तुजिक साहब अब तार पर चलते हुए लडखड़ाने लगे हैं श्रौर उनके अगले पजे कापने लगे हैं। मैंने उसे श्राराम देना ही उचित समझा श्रौर तख्ते से नीचे उतार दिया।

नीचे ग्रखाडे में तमारा ने उससे कुछ ब्लॉक का खेल करवाना चाहा, लेकिन चूिक रीछ के पजे इतने काप रहे थे कि उसने सभी ब्लॉक गडवडा दिय। ग्रौर जब तमारा ने उसे झिडका तो उल्टा वह शैतान गरज पडा।

तमारा ने सारे व्लॉक फिर ठीक - टाक किये, श्रौर तुजिक से यह खेल दुबारा करवाना चाहा।

जैसे - तैसे तुजिक वहा तक गया, श्रीर श्रपने श्रगले पजे तो उनपर रख दिये, पर पिछले पैर उठाने से नट गया। उसने समझा कि जब तक उसकी टागे कापती रहेंगी, उसमे यह खेल वन न पडेगा।

यह देख तमारा को गुस्सा भ्रा गया। तुजिक वह खेल भी न करे जो उसे खूब भ्राता था। कोध में तमारा ने उसकी गर्दन पर एक हाथ जमाया। भला, एक हाथ से उसका क्या बनता बिगडता? पर, इसपर भी तुजिक तुनक उठा। "क्या, यह भीरत यह भी नहीं देख सकती कि इस समय मैं यह खेल कर नहीं सकता, न कि मैं नहीं चाहता।" सजा गलत थी, श्रीर गलत थी तो वह क्यो शात रहता? तभी तो उसने गुस्से में श्राकर तमारा को पकडा श्रीर उसका बाया हाथ काट लिया। इसक बाद बडी शान से विजयी की भाति वह चलता बना।

श्रव हमें रिहर्सल खत्म करना पडा। लेकिन, दूसरे दिन, हमने विचित्र बात देखी कि तुजिक मन लगा कर खेल सीख रहा है। रह रहकर वह तमारा की श्रोर ऐसे देखता, जैसे कि पूछता हो "कहिये, श्रापका गुस्सा ठडा हो गया?" इसपर तमारा हस पडी, श्रीर सुलह हो गयी।

श्रव तो तुजिक तार पर रिहर्सल को भी तैयार हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह कामयाव हो सकेगा, लेकिन मैं हैरान हो गया जब मैंने उसे तमारावाले तस्ते से चलकर श्रपने तस्ते पर खडे ततोगा से मिलने के लिए श्राते देखा। श्रभी कल ही तो उसने श्रपने तस्ते से हिलने से साफ साफ इन्कार कर दिया था।

यहा मैं कुछ किठनाइयों की भी चर्चा कर दू। एक वडे रीछ को नकेल से पकडकर तार पर चलवाने का काम ततोशा को सौपा गया। पर, पहली मुलाकात में ही दोनो एक दूसरे को नफरत करने लगे। यह नफरत खेलों के समय तक जारी रही।

वडा भाई 'समझता' कि उसके दुखो का कारण छोटा भाई है। उसे इस खेल से घृणा हो गयी। ग्रत जब कभी उसका दाव लगता, वह छुटभैये को रस्से पर से घक्का मार नीचे गिरा देता। ततोशा को भी यह खेल पसद नही था। भारी भरकम वडे भैया तार को इतनी जोर से हिला देते कि छोटे साहव के लिए तार पर सघा रहना किठन हो जाता। सिवाय गुर्राने के ततोशा करता ही क्या? जब मैने तुजिक का पट्टा उतार दिया, तो मेरा यार खुशी खुशी तार पर चलकर दूसरी ग्रोर पहुच गया। वह ग्रपने 'दुन्मन' साथी की गुलामी से मुक्त हो चुका था। ठीक यही बात दूसरी जोडी के नाथ हुई।

मीरा हमारी मुख्य ग्रिभनेत्री थी। वह भालू-बच्ची कापल्य को पीठ पर चढाकर ग्रपने पिछले पैरो के सहारे तार पार कर जाया करती। बच्चा उसकी पीठ पर बेचैनी से हिलता-डुलता। इस कारण मीरा का काम ग्रीर कठिन हो जाता। साथ ही दो रीछो के भार से तार भी ढीला हो जाता ग्रीर मीरा के काम में ग्रीर बाधा पड जाती।

ग्राइफ नाम का रीछ वडा ही कायर था। इसे प्लेटफार्म से नीचे उतरते समय इतना डर लगता कि यह अपनी ग्राखो पर पजे रख लेता। ग्रत जव कभी खेल के बाद इसे नीचे उतारा जाता तो मैं हमेशा कहता "बेटा, ग्राइफ ग्राखें बद कर लो, ग्रव तुम नीचे ले जाये जा रहे हो। कही डर न जाना।" ग्रीर ग्राइफ भी झट ग्राखें बद कर लेता, जैसे कि वह मेरी नसीहत पर ग्रमल कर रहा हो। दर्शक इस बात का बडा मजा लेते।

एक दिन ग्राइफ ग्रचानक ही प्लेटफार्म से लुढककर जाल में जा गिरा। पर, घवराया विल्कुल नहीं। शाित से उसने ऊपर को देखा, ग्रीर फिर वह वास के सहारे प्लेटफार्म पर पहुच गया। उस दिन की घटना से वह तिनक भी विचलित नहीं हुग्रा। इसके उल्टे ग्रव तो वह इतना वहादुर हो गया कि यदि कभी प्लेटफार्म उसके सािथयों से खचाखच भरा होता, तो भी वह किनारे पर खडे होने या वैठने में जरा भी सकोच न करता।

रीछ के बच्चे कोकोशा के साथ दूसरा ही मामला हुग्रा। एक बार प्लेटफार्म पर से जाल में गिरने के बाद वह इतना डर गया कि हम उसे हवाई खेलो में कभी शामिल न कर सके। पर, उसे कुश्ती का शौकीन देखकर, मैंने उसे कुश्तीगीरी में ताक करने का निश्चय किया। बात भी ठीक थी, क्योंकि वह मृदु ग्रीर स्नेही स्वभाव का था।

मेरा अनुमान ठीक निकला। कोकोशा शीघ्र ही मल्लयुद्ध में निपुरा हो गया। उस समय मैं कजान में सरकस कर रहा था कि एक खानावदोशो का सरकस भी वहा आया। इस सरकस के अध्यक्ष, ब्रेस्लेर ने मुझे वताया कि इन्हें अपने नये प्रोग्राम के लिए एक पहलवान रीछ चाहिए। मैंने द्सरे ही दिन प्यारे कोकोशा को इनके हवाले कर दिया। ग्राज भी वह श्रपनी पहलवानी के लिए प्रसिद्ध है। हाल में ही उसने 'वीरो का ग्रखाडा' नाम की फिल्म में पार्ट ग्रदा किया है।

सरकस के जानवरों के साथ भी दुर्घटनाए होती रहती है। उदाहरण के लिए, हम रीगा में थे, कि रखवालों की गफलत के कारण ग्राइफ के अगले पजे पर एक छड़ ग्रा गिरी, ग्रीर उसके पजे की हड्डी टूट गयी।

उसे ग्रस्पताल ले जाया गया। यहा उसका इलाज होता रहा। तमारा, मैं श्रीर रखवाले उसकी दिन-रात तीमारदारी करते रहे। ग्राइफ को पट्टी पसन्द नहीं थी, श्रीर उसने कई बार पट्टी दातों से चीरने की कोशिश भी की। खैर, बाद में वह इस पट्टी का ग्रादी हो गया। तीन सप्ताह बाद वह चगा होकर 'ड्यूटी' पर हाजिर हो गया। फिर भी कुछ समय के लिए वह इतना सावधान रहता कि पजा धरती पर ही न रखता। बाद में, यह भी भूल गया कि वह कौन-सा पजा था, जिसकी खातिर वह श्रीर हम इतने परेशान रहे थ।

१६४७ की अक्तूबर काति - जयती के समय मेरे खेल तय हुए, परन्तु मेरा रीछो का शो, निश्चित तिथि से पहले ही रख दिया गया। मैने प्रोग्राम में कोई काट - छाट नही की, उल्टे कई नये करतव इसमे शामिल कर दिये। इनमे से एक करतव यह था कि एक रीछ ग्राखो पर पट्टी वाधकर तार पर चलता श्रौर कलावाजिया खाता था।

६ नववर, १६४७ का दिन मेरे लिए ग्रविस्मरणीय रहेगा, क्योंकि इसी दिन मैंने सर्वप्रथम ग्रोदेस्सा में भूरे रीछो का शो किया था। यह कई मास की कटोर तपस्या का सुखद परिणाम था।

यह खेल मनोरजक रहा, श्रौर साथ ही कला श्रीर टैकनीक की दृष्टि मे भी विशेष। भूरे रीछो से प्रथम वार ही मुझे वटा मतोष मिला। श्राज जब मैं इस प्रश्न पर विचार करना हू तो मुझे नगता है कि शेरो, चीतो, तेंदुश्रो श्रीर मफेंद रीछो की श्रपेक्षा भूरा रीछ मरकम के काम के

लिए श्रिधिक उपयुक्त है। 'रीछ की मानिद भौडा-भदभद' यह उपमा, कम से कम मेरे रीछो ने तो झुठला ही दी है। तार के करतब इन्सानो के लिए भी मुक्किल है, पर मेरे यह रीछ खुशी खुशी कठिन से कठिन करतब किया करते। मिसाल की तौर पर, शारिक मिया, पिछली टागो के बल तार पर चलते श्रौर हार्मोनियम 'बजाते'। इसी समय रेडियो से सर्वप्रिय धुनें गूजती।

मैने इस खेल का रिहर्सल इस प्रकार किया। शारिक के लिए एक ग्राराम - कुर्सी वनवायी, जिसपर उसे बैठना श्रौर बैठकर हार्मोनियम पकडना सिखाया गया। रवड के दो छल्लो से हार्मोनियम उसके पजो में सघा हुग्रा था। एक ग्रोर, भालू हार्मोनियम फैलाता, तो दूसरी ग्रोर ग्रदर के रवड से वह सिकुड जाता। रीछ को यह देखकर बहुत कोघ श्राता, श्रौर वह उसे खीचने में पूरी ताकत लगा देता। बस, उसमें यही प्रतिक्रिया, उत्पन्न करना मेरा ध्येय था। प्रयोग सफल रहा, श्रौर जनता को बहुत भाया।

रीछो की सहज बुद्धि श्रीर उनकी भावप्रवणता से मैं स्वय भी कई वार स्तिभित रह गया। एक घटना सुनिये।

खेल शुरू होने से पहले हम रीछो को दरवाजे के वाहर थोडी देर के लिए वाय दिया करते। उनके अखाडे में आने से पहले तमारा और मैं रीछो से थोडी हसी दिल्लगी करते। हम प्राय उन्हें शक्कर की डिलया देते। एक शाम की वात है, तमारा ने मीरा को चीनी की केवल एक ही डिली दी, और फिर वह दूसरो को खिलाने में लग गयी। मीरा को लगा कि उस जैसी महान खिलाड़ी को एक डिली देना शान से गिरी हुई चीज है। वस, झट उसने तमारा की टागें पकड ली और तमारा से दूसरी डिली देते ही बनी। तमारा ने यह सोचकर कि मीरा बददिमाग हो गयी है, उसका मिजाज दुरुस्त करने के लिए एक चाटा रसीद किया, और उमे भला बुरा भी कहा। मीरा ने मुह फुला लिया।

इस चीनी-काड का परिणाम यह निकला कि उस सायकाल मीरा खेल में विल्कुल न जम पायी। उसका मन उचाट-सा रहा। दूसरे दिन प्रात काल जब मैं रिहर्सल के लिए ग्राया तो रखवाले ने मुझे बतलाया कि मीरा तो वीमार पड गयी है। वास्तव में, वह एक कोने में वैठी बडी गमगीन प्रौर उदास लग रही थी। जब मैंने उसे कटघरे से बाहर निकाला, तो वह इतनी ग्रन्थमनस्क रही थी कि उसने मुझसे चीनी की डली भी न ली। तब मुझे ख्याल ग्राया कि ग्रसल में कल से मीरा तमारा से रूठी हुई है। मैंने तमारा से कहा कि वह प्यार-दुलार ग्रौर मीठे बोलो से मीरा को खुश करने की कोशिश करे।

तमारा ने जब पश्चात्तापपूर्ण स्वर में उससे बितयाना शुरू किया तो वह झट प्रसन्न हो गयी, ग्रीर बस, पिछले झगडे सब रफा-दफा हो गये। उस दिन रिहर्सल के समय मीरा जी वडी प्रसन्न ग्रीर पुलकित लग रही थी।

जव हमारा हवाई खेल का प्रोग्राम तैयार हो गया तो मैंने रीछो को ग्रीर भी नये नये खेल सिखलाने शुरू किये। तुजिक ग्रीर कापल्या श्रपने ग्रगले पजो के वल बडे हौसले ग्रीर भरोसे से चल सकते थे। ग्रीर मैंने उनकी इस क्षमता से लाभ उठाया।

श्रखाडे में चार-चार इच ऊचे दो पायदान रख दिये गये, श्रीर दो दो इच ऊचे पाच ब्लॉक उन दोनो पर चुन दिये गये। रीछो से इसपर हाथ की कसरत करायी गयी। उन्होंने एक एक कर पजे से सारे ब्लॉक गिरा दिये।

जब सारे ब्लॉक पायदानो से गिरा दिये गये, तो रीछ अपने पिछले पैरो पर खडे हो कर, इनाम की चीनी की डलिया गटकने लगे, श्रीर फिर अपने अपने कटघरों को चले गये।

टम कठिन करतव को करने के लिए मैंने रिहर्सन इस प्रकार किया। पहले, हमने हर एक पायदान पर एक एक ब्लॉक रखा। श्रव तमारा श्रीर मेरे सहायक ने रीछ के श्रगले पजे उनपर रख दिये। रीछ ने ब्लॉको को हिलते - डुलते देखकर उनपर अपने पजे जमाने की कोशिश की, लेकिन हमने उसे ऐसा करने नही दिया। ज्यू ज्यू रीछ का हौसला वढता गया, हम ब्लॉको की सख्या बढाते गये। ग्रव हम रीछ के पजो के वजाय इन ब्लॉको को हाथो से सभालते, कि कही रीछ इन्हें गिरा न दे।

बहुत समय बाद तुजिक ग्रीर कापल्या ने यह समझ लिया कि यदि वे ग्रपने पजे कायदे से न जमायेगे तो गिर पडेंगे। साथ ही ग्रावञ्यक था कि रीछ एक एककर ब्लॉक गिराना भी सीखते।

पहले तमारा सबसे ऊपर के ब्लॉक को हटा लेती श्रौर फिर हमारा श्रिसिस्टेंट। श्रौर मैं रीछ के उस पजे को छू देता जिससे उसे ब्लॉक को हटाना होता। शुरू शुरू में रीछ यह काम सहायक की सहायता के विना न कर सके।

यह दोनो रीछ परिश्रमी जीव थे। इसलिए वे यह खेल जल्दी ही सीख गये। ग्रागे चलकर मेरे सहायको को उन ब्लॉको को पकडने की ग्रावश्यकता न रही। वे केवल उन्हें जरूरत के वक्त मदद देने के लिए पास खडे रहते। लेकिन तुजिक महाशय को न जाने क्यो यह वात पसद न ग्रायो। वह सहायको पर गुर्राता, मानो उनसे यह कहना चाहता हो कि देखो, मेरे सामने से हट जाग्रो। लेकिन यदि उससे वह ब्लॉक गिर पडते, ग्रोर ग्रामिस्टेंट समय से उसकी सहायता न करता तो वह झट पिछली टागो के वल खडा हो जाता, ग्रीर उस वेचारे पर हाथ उठा देता। तार पर हवाई करतव दिखलाने के बाद तुजिक ग्रीर कापल्या ने यह तमागा किया।

कापल्या ग्रभी वच्ची ही यी – विनम्न, श्राज्ञाकारी, श्रीर भीरु। यदि वह श्रकेली रह जाती, तो तरह तरह की मुद्राए वनाकर श्रपनी व्यग्नता प्रदर्शित करती। मेरे पास श्राते ही वह शात हो जाती, मेरी गोद में कूद पटती श्रीर चाहती कि मैं उसे प्यार से थपथपाऊ।

मैंने उसे एक श्रेष्ठ कलावाज वनाने का निञ्चय किया। मेरा ग्रासिस्टेंट, वोल्गेन्दलेर स्वय एक निपुरा कलावाज था। उसने इस काम में मेरी वडी सहायता की।

पहला खेल जो हमने उसे सिखाने का फैसला किया, वह था मेरे सहायक के हाथो पर अपने-आपको, साधना, श्रीर कसरत करना। वोल्गेन्दलेर अपनी पीठ के बल लेट गया। मैंने कापल्या को सभाला श्रीर तमारा ने उसके अगले पजे वोल्गेन्दलेर की उल्टी हथेलियो पर रख दिये। फिर मैंने उसके पिछले पजो को छू दिया। छूने का मतलब था उसे उन्हें ऊपर उठाने का सकेत देना। उसने वैसा ही किया, श्रीर तमारा श्रीर मैं उसे पीछे से सभाले रहे ताकि वह गिरे नही। इस काम के लिए हमें काफी रिहर्सल करने पडे। जब कापल्या हाथ का करतब कर चुकी तो वोल्गेन्दलेर ने अपने हाथ नीचे कर लिये, श्रीर अब कापल्या के पिछले पजे उसकी छाती पर श्रा लगे।

फिर कापल्या को साधे हुए वोल्गेन्दलेर उठकर खडा हो गया। मैंने स्पर्श-सकेत दिये कि कापल्या उसके कधो तक उठ जाय। उसका डर छुटाने के लिए मैंने तमारा को वोल्गेन्दलेर के निकट ही एक स्टूल पर खडे हो जाने को कहा। वह कापल्या से ऊची लग रही थी। ग्रपनी सखी को पास खडा देखकर उसके मन का सारा भय जाता रहा।

तव वोल्गेन्दलेर ने कापल्या के ग्रगलं पजे ग्रपने सिर पर जमाने में उसकी सहायता की। उसने ग्रपने सिर पर एक चपटा कडा टोप पहन लिया। इतना करने के वाद वोल्गेन्दलेर ने उसके पजे कसकर पकड लिये ग्रौर मैंने उसके पिछले पजे छूये। कापल्या 'हाथो' के वल खडी हो गयी। हा, उसे तमारा की सहायता की ग्रावञ्यकता ग्रवश्य पडी। हम इस करतव का रिहर्सल कई दिन लगातार करते रहे, ग्रौर ग्राखिरकार कापल्या इस करतव को तमारा की सहायता के विना ही करने में सफल हो गयी।

इसी क्रम में दूसरा खेल यह था। वोत्गेन्दलेर खटा हो, श्रौर कापत्या यही हाथ की कलावाजी उसके हाथो पर करे। मैं कापत्या को नकेल से मभाले हुए था। वोत्गेन्दलेर ने अपने हाथ उठाये श्रौर कापत्या को इशारा किया कि वह अपने अगले पजे उनपर रख दे। यह तो उसके लिए जाना हुआ काम था। जब कापल्या अपने साथी की पीठ पर चढने का यत्न कर रही थी तो मैंने देखा कि वह किसी चीज पर पैर रखकर चढना चाहती है। मैंने झट वोल्गेन्दलेर से अपनी दाईं टाग पीछे कर देने को कहा। कापल्या टाग और मेरा सहारा लेकर झट वोल्गेन्दलेर की पीठ पर चढ गयी। आगे का काम उसे पता था। अब वह पहले से ऊची थी, और इसलिए कुछ अधिक सहमी हुई भी। पर हाथ भी वहीं थे, और मेरे सकेत भी वहीं थे। नतीजा यह हुआ कि थोडे ही दिनों में कापल्या बडी अच्छी कलावाज वन गयी।

जब वह करतव करके उत्तरी तो उसे शावाशी श्रौर चीनी इनाम में मिली। श्रव तो वह शौकीन कलावाज़ हो गयी। जितनी वार कहें, अपने खेल दिखा देती। थोडी देर का कष्ट श्रौर भय, श्रौर फिर कितना वडा पुरस्कार एव सद्परिणाम – मिठाई, लाड - प्यार, श्रौर लबा श्राराम शौर फिर डर भी काहे का। हम तो सदा उसके पास खडे रहते थे। भला वह गिरती भी कैसे श्रौर क्यो?

इस लबी और कष्टसाघ्य शिक्षा के बाद इसी खेल में एक छोटा नया ट्रिक भी शामिल कर दिया गया – यानी एक रीछ और एक श्रादमी का मिला - जुला खेल।

कापल्या ने श्रपना पार्ट श्रच्छी तरह याद कर लिया। श्रव उसे श्रपने साथी के कधे पर चढने के लिए किसी की सहायता की श्रपेक्षा न रही। वित्क, यू कहना चाहिए कि यह कार्य वित्कुल मनुष्य की ही तरह चुस्ती से करती थी।

मलीश श्रालसी स्वभाव का था। साथ ही यह वदसूरत श्रौर कमजोर भी था। तमारा उसका वडा स्थाल करती। वह उससे खेलती, उसे दुलराती, पुचकारती, गर्चे कि हर तरह से उसे खुश रखने का प्रयत्न करती। उसकी देख-रेख का परिणाम यह हुश्रा कि श्रव वह सुन्दर रोएवाला मजवूत पट्टा हो गया। पर, काम से वह भी जी चुराता। उमे तमारा से वडा स्नेह हो गया था, क्योंकि वह सदा उमकी सहायता श्रौर तरफदारी करने को तैयार रहती। अभी तो उसे केवल एक ही करतव आता था मीरा के कघो पर सवार होकर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म की सैर करते रहना। खाली समय मे वह प्लेटफार्म पर बैठकर कोई न कोई शरारत करता रहता। कभी तमारा की टाग घसीटता, कभी उसपर सवारी गाठने की कोशिश करता, या कभी चीनी चुराता, वस इन्ही कामो मे वह अपना समय विताता।

अव जब वह वडा हो गया, और मीरा पर चड्ढी न गाठ सका, तो वह अवारा हो गया। तार पर इधर-उधर डोलने और साथियो के काम में टाग अडाने के सिवा अब उसे और कोई काम न था। तग आकर मैं उसे पिजडे में बद कर देता। जल्दी ही मैंने उसे रोलर स्केट्स पर चलना सिखाने की वात सोची।

मैंने स्केटिग-वूटो का एक जोडा खरीदा। रीछ के पजो के लिए मैंने वूटो का अगला हिस्सा खोलकर उनमें रोलर स्केट्स फिट कर दिये। पहले पहल जब उसे कुर्सी पर बैठा, हमने उसके पैरो में रोलर स्केट्स बाघे, तो वह वडा हैरान हुआ हमें देखने लगा। पर, तमारा ने झट प्यार और शक्कर की डली से उसका भय दूर कर दिया।

वूटो के तस्मे कसने के वाद तमारा ने उसका एक पजा पकड लिया, ग्रीर मैंने दूसरा। ग्रव हमने उसे खड़ा करके चलाना चाहा, पर, रोलर स्केट्स तो इघर-उघर फिसलने लगे। मलीश ने ग्रपने पैरो को जमाने का यत्न किया, पर ग्रपने को इसमे ग्रसफल पाकर जमीन पर वैठना चाहा। लेकिन हम उसे पजो से पकड़े रहे, ग्रीर हमारे साथी उसके पिछले पजे सभाले रहे। इसके वाद हमने उसके पिछले पजो पर से ग्रपने हाथ घीरे से हटा लिये। हम यह चाहते थे कि उसे रोलर स्केट्स पर ग्रपने ग्राप खड़ा होना ग्रा जाय।

पहले रिहर्सन में हमने मिर्फ इतना ही किया। हम उसे बूट पहनाते-उतारते कि वह रोलर स्केट्म का ग्रावी हो जाय, ग्रीर भडके नही। जब उसकी पिछली टागे थक जाती तो हम उसे ग्राराम-कुर्मी पर वैठा देते। तव हम उसे रोलर स्केट्स पहनाकर सरकस के सीमेंटवार्ल फर्श पर सैर कराने लगे। तमारा ग्रीर मैं, उसके ग्रगले पजे पकड़े रहते, ग्रीर मेरे सहायक उसके पिछले पजो को वकलने की कोशिश करते। हमारी कोशिश यही रहती कि उसे किसी न किसी तरह यह समझ में ग्रा जाय कि रोलरो के साथ उसे खुद ही कदम बढाने होगे। यह खेल उसे सिखाते सिखाते तमारा को भी रोलर स्केट्स पर दौडना ग्रा गया। वस, ग्रब तो दोनो एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ साथ स्केटिंग करते।

एक दिन तमारा कुर्सी से ठोकर खा गयी ग्रौर मलीश का पजा उसके हाथ से छूट गया। ग्रगर्चे वह ग्रपने पैरो पर खडा रह सकता था, पर मलीश भी गिर गया। मजे की वात तो यह थी कि वह इस इतजार में था कि कव तमारा उठे, ग्रौर उसका हाथ पकडकर उसे उठाये। वाकई, यह भी देखने लायक सीन था।

मलीश ने इस खेल को जल्दी ही सीख लिया। श्रव वह श्रकेला रोलर स्केट्स पर दौडने लगा।

जब यह हवाई खेल खत्म हो जाते, तो मैं उसे नकेल से पकड़कर दर्शक गैलरी ग्रौर वाड़े के वीच सैर कराता। वैसे मलीश एक शात स्वभाव का पशु था, परन्तु यदि वह किसी दर्शक के हाथ में मिठाई, सेव या ऐसी कोई चीज देख लेता तो उसे धमकाने से बाज न ग्राता। यह उस ग्रादमी के घटनो पर ग्रपने पजे रखकर खड़ा हो जाता, ग्रौर थूथनी से उस चीज को सूधने-साधने लगता। लेकिन मेरा इशारा पाते ही वह तुरन्त उसे छोड़ ग्रपनी सैर शुरू कर देता। कई वार वह झपट्टा मारता ग्रौर लपक कर सेव या मिठाई ग्रपने मुह में रख लेता। वह खूब समझता था कि खेल के वाद वह ग्रपनी ग्राराम-कुर्मी पर लेटेगा ग्रौर इन चीजो का जी भर मजा लेगा।

एक बार जब मीरा वीमार पड गयी, तो मैंने मलीश से मीरा का पार्ट श्रदा करवाना चाहा। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि पहले का श्रालसी जीव श्रब होनहार खिलाडी बन गया है। वडी जल्दी ही उसने मीरा के सब करतब सीख लिये—वह बडी श्रासानी से एक रीछ का बच्चा श्रपने कघो पर लाद लेता। श्रीर श्राखो पर पट्टी बाधकर तार पर चल लेता। यद्यपि वह पूरे साल भर से हवाई खेल में नही लाया गया था, फिर भी वह श्रपनी पुरानी शरारते नही भूला। तमारा को दूसरे प्लेटफार्म पर देखते ही वह मिठाई लेने उसके पास दौड जाता। कई बार तो उसने मेरी श्राख चुराकर मिठाई हडप ली।

१६४७ से १६५१ तक लगातार मीरा ने हवाई खेल में भाग लिया था। वह वडी विलष्ट और वडे विनम्न स्वभाव की थी, इसलिए मैंने भी उससे अधिक से अधिक और किठन से किठन काम लिया। वह हर एक काम वडी सावधानी से करती। मुझे सदेह था कि वह थोडी डरपोक थी, पर यह मैं अवश्य कहूगा कि उसने बहुत लगन से अपने मन का डर निकाला।

एक दिन सायकाल को काम के पश्चात् जब रीछो को खुराक दी जा रही थी, मीरा को ग्रचानक गश ग्रा गया। जल के छीटो के बाद घीरे धीरे उसे होश ग्राया। जब उसने ग्राखे खोली तो वह मेरी पहचान में न ग्रायी। उसकी ग्राखें हरी ग्रीर ठस हो गयी थी ग्रीर उनकी चमक बहुत कम हो गयी थी। जब मैंने उसे धीरे से पुकारा तो उसने सुनी ग्रनसुनी कर दी। खैर, थोडी देर में वह पूरी तरह होश में ग्रा गयी, ग्रीर उसने श्रपना खाना खत्म किया, ग्रीर ज्यों की त्यों हो गयी।

कुछ दिनों के बाद उसे फिर दौरा पड गया। बुरी बात यह हुई कि ऐसे दौरे उसे बार वार पड़ने लगे। यह सोचकर कि यदि कही हवाई करतव के वक्त ऐसा दौरा पड़ गया, तो बुरी बात होगी, मैंने मीरा से यह काम लेना ही छोड़ दिया। दो मास के पञ्चात् उसे दौरे पड़ने बद हो गये। खैर, ग्रव उसे काम करने की ज़रूरत न रही, क्योंकि मनीश साहव उसकी जगह बख़्बी काम कर रहे थे। वैसे भी मैंने सोचा कि

इतने कठोर श्रम के कारण उसका शरीर श्रीर मन थक गया है। इसलिए, उसे थोडा श्राराम देना म्वाहिए।

रिहर्सल के दौरान में हम तारो का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि गिरने से जानवर को कडी चोट ग्रा सकती थी। रस्सो या तारो की सहायता से रीछ ग्रपने को श्रासानी से साध सकते थे।

सायकाल खेल के समय यदि हम उनकी आवश्यकता न समझते, हम इन्हें हटा देते। कई वार ऐसा भी हुआ कि यद्यपि रीछ अपने करतब अच्छी तरह जानता, फिर भी तार के बिना वह अपने ऊपर भरोसा न रख पाता। मैंने एक उस्तादी शुरू की। जब मैं रीछ की कमर में तार वायता तो एक खास आवाज होती। जब रीछ इस आवाज को सुनते तो उन्हें इतमीनान हो जाता कि अब खतरे की कही कोई बात नहीं है, और वे बेधडक खेल शुरू कर सकते हैं। मैं जब कभी आवश्यक न समझता, तो झूठ झूठ की वैसी ही आवाज कर देता, और रीछ राम यह समझकर कि उसकी पेटी से तार तो बवा ही हुआ है, घडल्ले से अपने करतब शुरू कर देते।

एक वार हार्मोनियम - वादक शारिक फिसल पड़ा और गिर गया। किसी तरह उसने अगले पजो से तार पकड़ लिया। उसके अगले पजो में हार्मोनियम सधा हुआ था। अब लटके लटके वह बेवस होकर मेरी ओर देखने लगा, जैसे कि वह मेरी मदद माग रहा हो। मैं उमे वचाने के लिए दौड़ पड़ा। मुझे अपनी ओर आता देख उसने पिछले पजे भी उठा लिये, और उनसे भी तार पकड़ लिया। हार्मोनियम की वजह से वह खुद ऊपर न चढ़ सकता था। इसलिए मेरी राह देख रहा था।

मैंने हार्मोनियम उससे ले ली श्रीर तुरन्त सुरक्षा जाल में डाल दी। फिर मैंने शारिक की गर्दन पकड़ी श्रीर उसे उपर घसीटने की कोशिश की। मृझसे यह काम बन न पडा। मामूली-से दो तारों के सहारे पूरे नाढे चार मन के रीछ को ऊपर खीचना कोई श्रामान काम तो था नहीं

मैंने उसे धीरे धीरे तमारा के प्लेटफार्म की श्रोर ढकेलना शुरू किया, यह मुश्किल से दो तीन गज के फासले पर था। थोडा थोडा करके शारिक भी उस तरफ बढने लगा। श्रव सबसे किंठन काम था तरते पर चढना। खैर, तमारा श्रौर मैंने उसे मदद दी। प्लेटफार्म के तख्ते पर पहुचते ही, उसने सिर हिलाकर जोर से 'ऊफ' की श्रावाज निकाली। दर्शकगए। हस पड़े, पर उसके लिए यह कोई मजाक का मामला न था। बडी देर तक वह प्लेटफार्म पर बैठा वैठा नीचे की श्रोर ताकता रहा। शायद वह यह सोच रहा था कि श्रगर मुझे बचाया न जाता, तो पता नहीं क्या होता।

रीछो के खेल का एक झमेला यह था कि हमें आए साल बच्चो के नये जोडे की ज़रूरत होती थी। एक कलाबाजी के लिए और दूसरा तार का करतव करनेवाले वडे रीछ के कघो पर सवार होने के लिए।

एक छोटी वच्ची को हमने दीवचिना का नाम दे दिया। यह कलावाजी करने में वडी चतुर थी। पर, एक वार कलावाजी करते करते उसका सिर प्लेटफार्म के किनारे से टकरा गया। उसके वाद तो वह हमेशा सावधान रहती और सदा यह देख लिया करती कि उसकी कलावाजी के लिए काफी जगह है या नही। प्रगर कभी उसे सदेह हो जाता, तो वह उठती, तार के मध्य भाग की श्रोर कुछ कदम वढती, श्रीर देखती कि उसका सिर तो नही टकरायेगा। तभी वह श्राखिरी कलैया खाती।

तार पर दो रीछो के एक साथ मिलने के लिए यह लाजिमी था कि उनमें से एक को तार पर लेटना तिखलाया जाय, ताकि दूसरा कदम रख सके। नहीं तो दोनों में या तो मुठभेड हो जाती या फिर एक को ही पीछे लीटना पडता। पहले मैंने तार को डेढ गज़ नीचे झुकाया, श्रीर फिर तमारा श्रीर रीछ को इमपर चढाकर किटनाई हल की। जब तमारा श्रीर रीछ श्रामने-मामने से ग्रापे तो तमारा रास्ता रोककर खटी हो गयी श्रीर मैंने रीछ को लेट जाने का हुक्म किया। चीनी की न्दिवत देकर मैं उसका रूप



स्कीइग मुलाहजा हो



तमारा एदर श्रीर लास्का

## जेबरा, शुतुरमुर्ग ग्रौर हाथी

जब सन् १६४५ में मैं चीतो को ट्रेनिग दे रहा था, तभी मैंने निश्चय कर लिया कि मैं जेंबरे श्रौर शुतुर्मुगों को सधाने का प्रयत्न करूगा। यह विचार मुख्यत मुझे इसलिए भाया कि सोवियत सरकस जगत में यह काम श्रपने ढग का श्रनूठा था।

मैंने एक जेबरा श्रौर दो शुतुर्मुणं लेकर श्रीगणेश किया। लास्का नाम की जेबरा-मादा चिडियाघर से श्रायी थी, श्रौर स्वभाव से वडी भड़कीली थी। श्रारभ में तो यह मुझे मालिश तक के लिए हाथ न लगाने देती। मैंने उसे छुग्रा नहीं कि वह उचककर एक कोने में खड़ी हो जाती, श्रौर वहीं खडी खडी मुझे सहमी हुई श्राखों से देखती रहती। पर, श्राखिर, गाजर श्रौर शक्कर की रिश्वत श्रपना काम कर ही गयी। घीरे घीरे उसने मनुष्यों से डरना छोड दिया। श्रव यदि किसी को वह श्राते देखती, तो चट श्रपने वाडे में से मुह निकालकर देखने लगती, मानो सुस्वादु भोज्यों की प्रतीक्षा में पहले से ही खडी हो। श्रव वह हमसे हिल ही न गयी थी, विलक श्रपने नाखून तक कटवा लेती श्रौर खुर साफ करवा लेती। थोडे समय में ही वह सरकस के लायक भी वन गयी।

वे दोनो शुतुर्मुर्ग भी चिडियाघर से ही ग्राये थे। मैं उनके वाडे में चला जाता, पर कभी कभी वे मुझपर चोच या लात मारते। मैंने उनकी इन हरकतो पर भी कावृ पा लिया। कैंसे ? यह ग्रागे चलकर वताऊगा। जब लास्का खेल दिखाने लगी तब मैने एक ज़ेबरा श्रौर दो शुतुर्मुर्ग श्रौर मगा लिये। एक दिन जब मुझे पता लगा कि वे स्टेशन पर श्रा गये है, तो मैं दौडा दौडा वहा गया। पर, मेरे श्राश्चर्य का ठिकाना ही न रहा, जब मैंने इस नये जेबरे को लास्का से विल्कुल अलग पाया। इसे तो मानसगघ तक से घृगा थी। इसका नाम अगस्त था। मुझे देखते ही, उसने कान दबा लिये, अजब ढग से हिनहिलाया श्रौर डिब्बे की दीवारो को ही लताडने लगा। उसकी श्राखो से खून बरस रहा था।

फिर भी जैसे-तैसे मैं उसे कटघरे में बदकर लॉरी में लदवाकर अपने सरकस में ले आया। सरकस में जैसे ही उसके कटघरे को खोला गया, तो वैसे ही वह झपटकर नये घर में दाखिल हुआ और उसने ऊपर तख्तो में दात गड़ा दिये। लाचार होकर मुझे उसके कटघरे के दरवाज़े को चीते के जगले से वद करना पड़ा। मैं समझ गया कि यह अगस्त शातिप्रिय पश् नही, बल्कि निरा जगली जानवर है।

मैं, तमारा और मेरा साथी त० चेवेल्ला हर रोज उसके कटघरे के आगे खंडे होते और उससे परिचय वढाते। पशु अगस्त हमसे विल्कुल विरक्त रहते। उसे तो हमारी सूरते काटती, हम तीनो को तीन थ्रोर से ताकते हुए देखकर, उसने चौथी दीवार में अपना सिर दे मारा, लगा दुलत्ती झाडने और भयानक ढग से हिनहिनाने। जैसे-तैसे जगले के नीचे से दाना-पानी पहुचाया गया। अगस्त ने पानी पिया और वाल्टी तोड दी। यह रियाज उन्होंने कई बार माजा। यही हाल तसले का भी हुआ। जई और गाजर खाकर, तसला दातो से उठाता, और दीवार पर दे मारता। आगे से हम यह करते कि जैसे ही वह अपना दाना-पानी खत्म करता, हम तुरत ही तसला और पानी का वरतन श्रदर से निकलवा लिया करते।

उसके दिल को जीतन में हमें एक मास लग गया, तो अभी भी उसमें जगलीपन मीजूद था। अब हमने एक बात नोट की कि यदि हम लास्का या शुतुर्मुर्गों के साथ रिहर्मल करते और निश्चित समय पर उसके कटघरे के

8\*

पास न पहुचते, तो वह कुत्ते की तरह भ्रावाज करता, भ्रौर दरवाजे की भ्रोर टकटकी वाधकर देखता रहता, मानो उसे हमारे विना सूना सूना सा लग रहा हो। इसके भ्रलावा यदि हम लास्का या शुतुर्मुर्ग के कटघरे तक जाते भ्रौर उसकी भ्रोर ध्यान न देते तो वह जगले पर सिर रखकर बुरी तरह ताकता रहता।

दो मास व्यतीत हो जाने पर अगस्त महाराज हमारी गाजर की भेंट स्वीकार करने लगे। उसे, लास्का की भाति गाजर के टुकडे भर से सतोष न होता, वह तो हमारा हाथ तक खाने पर उतारू हो जाता। इस लिए हम उसे लबी लवी श्रौर साबित गाजर देते। अब हम उसकी पीठ या गर्दन थपथपाने लगे। लेकिन यदि किसी ने कही उसका सिर छू दिया तो वह झट चीख पडता, दात निकाल देता श्रौर उछलकर दूर हट जाता। मैं तो इससे यही श्रदाजा लगा सका कि हो न हो, कभी न कभी अगस्त के सिर को चोट पहुची है। बाद में, जब उसका विदकना पहले से कम हो गया, तो मैंने उसकी वाई आख में पतला-सा रोहा देखा। हो सकता है यह चोट लगने का परिणाम हो।

श्राखिरकार, वह दिन भी श्रा गया जब ग्रगस्त के मुह में लगाम कस दी गयी, ग्रौर वह मैदान में ले ग्राया गया। हम चार ग्रादमी उसे वाहर लाये। तमारा लास्का को ला रही थी।

जब अगस्त को पहली बार सरकस में लाया गया, तो मैं रस्से को पकड़े ग्रखाड़े के बीच में खड़ा हुग्रा था। मेरा ग्रसिस्टेंट रस्सी का दूमरा छोर साधे घेरे के उस पार। जिद्दी ग्रगस्त ने लास्का को देखा। वह शात घेरे के पाम पास चल रही थी। यह जानकर कि ग्रब वह वधन में था, उसने उछलना-कूदना, श्रौर दुलत्ती चलाना शुरू कर दिया। हिनहिनाते हुए वह ग्रखाड़े म लोट लगाने लगा। उसकी टागें हवा में बाते करने लगी। यह देखकर हमने लास्का को फौरन वहा से हटा दिया। हमें डर था कि गुम्से में ग्रगस्त महाराज बेचारी लास्का की हत्या ही न कर बैठें।

हमने रिस्सिया ढीली कर दी, श्रौर श्रगस्त को श्रपना गुस्सा निकालने की पूरी छूट दे दी। इस बीच मीठे शब्दो से हम उसे पटाने की कोशिश करते रहे। यह समझकर कि श्रव वह पूरी तरह श्राज़ाद है, श्रगस्त ठडा हो गया, उठा श्रौर वह कभी मुझे देखता, श्रौर कभी लगाम से बधी, लबी रस्सी को देखता। पर, श्रचानक ही उसने मेरी तरफ पीठ की, श्रौर दुलत्तिया झाडनी शुरू कर दी। मैं इधर-उधर दौडने लगा, श्रौर वह मेरा पीछा करने लगा। हारकर मुझे हटर सभालना पडा।

उसका यह व्यवहार बहुत दिनो तक चला। पर, श्रत में हम उसे भी लास्का की तरह भद्र बनाने में सफल हो गये।

श्रव वह हमें दुलारने, थपथपाने देता, सफाई-मालिश वगैरह भी करा लेता, पर श्रव भी श्रपने खुरो को ठीक कराने में उसपर गाज गिरती थी। यह काम श्रव श्रधिक देर तक न स्थिगित किया जा सकता था, क्योंकि उसके खुर वहुत बढ गये थे, सडने भी लगे थे। श्रगर वह जगल में ही श्राजाद रहता, तो उसे यह सब झमेले न करने पडते, क्योंकि वहा वह इतना दौडता फिरता कि खुर घिस-घिसाकर श्रपने-श्राप ही कायदे में रहते। पर जेवरे पकड लिये जाते हैं, तो उन्हें दौडने का मौका कहा मिलता है, श्रौर श्रगर मिलता भी है तो सिर्फ मुलायम धरती पर ही।

मैंने तीन लुहार वृलाये, श्रगस्त को उन्हें दिखलाया। श्रौर उसकी वदिमिजाजी से उन्हें श्रागाह कर दिया। लेकिन वे यह सुनकर जरा भी घवराये नहीं श्रौर उन्होंने उसके खुर ठीक करने का पूरा श्राश्वासन दिया। पहले हमने उसे दीवाल से वाध दिया। श्रगस्त वहुत चीखा-चिल्लाया, पर, इन तीन वहादुर जवानों ने चतुराई से श्रपना 'श्रापरेशन' चालू कर ही दिया। खुर ठीक करने के वाद एक कारीगर ने यह सोचकर कि श्रव वह शान है, एक श्रोर से रस्सी खोल दी। श्रगर्चे श्रभी भी वह एक श्रोर से वधा हुग्रा था, उमने इस श्राधी श्राजादी से भी पूरा लाभ उठाया। उमने उछलकर उम भले लोहार पर हमला कर दिया। उमे दे मारा श्रौर उसकी

छाती पर चढ वैठा। भाग्य से कुद्ध ग्रगस्त उसे काटने न पाया, क्यों कि उसका सिर तो ग्रभी भी रस्सी से वधा हुग्रा था। यह सब माजरा मेरे ग्रनजाने में हुग्रा। जैसे ही मुझे पता लगा, हम सबने दौडकर उसे ग्रगस्त के नीचे से घसीट लिया। ग्रगस्त ग्रभी भी जोश में था। हैरानी की वात यह हुई कि लोहार के खरोच भी न ग्रायी। उसके साथी ग्रौर ग्रचरज में पड गये, ग्रौर कहने लगे—इतना 'छोटा-सा घोडा', ग्रौर ऐसा ग्राफत का परकाला। ग्रगस्त की ऊचाई ४ फुट ४ इच थी।

बाद में मुभे ग्रीर जेवरे न मिल सके, इसलिए मुझे ग्रगस्त, लास्का ग्रीर शुतुर्मुर्गों से ही काम चलाना पडा। यह खेल तमारा के जिम्मे था।

एक शुतुर्मुर्ग रथ मे जोता जाता, श्रौर यह रथ मेरी ६ साल की वेटी वाल्या हाकती। तब मलीश नामक टट्टू श्रखाडे मे लाया जाता। जैसे ही वाल्या श्रपनी सवारी समाप्त करती, तैसे ही वह उसे उपहार स्वरूप पेश किया जाता। श्रौर जैसे ही वह इस खिलौने नुमा टट्टू की लगाम सभालती कि वह जाग पडता। फिर वाल्या उसे छकडे पर चढा लेती, श्रौर यह 'खिलौना' वापिस चला जाता। यह काफी मनोरजक प्रदर्शन रहा।

शुतुर्मुर्गो से भी हम कई मज़ाकिया खेल करवाया करते, लेकिन पहले मैं इनके वारो से बचाव की चर्चा करना चाहूगा।

यह वडा वलिष्ट पक्षी होता है। विशेषकर, इसके पैर वडे ताकतवर होते हैं, यह दुश्मन पर प्राय पैरो से ही वार करता है। पर, पहले अपने दुश्मन का घ्यान वटाने के लिए यह अपनी लवी गर्दन निकाल, चोच खोलता है और वत्तख की तरह आवाज निकालता है। स्वभावतया विपक्षी इसकी चोच से अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। वस, तभी यह पछी टगडी मार कर उसे गिरा देता है। शृतुर्मुर्ग के पैर मे तीन उगलिया होती है और उनमें वडे वडे नाख्न होते है, जिनमे काफी चोट पहुच सकती है।

यह सारा ज्ञान मुझे काफी महगे दामो मिला। उसकी चोच के प्रहारो से मुझे यह विश्वास हो गया कि चोच की वजाय इसके पजो से रक्षा करने का प्रश्न मेरे श्रागे था। एक बार एक ज्ञुतुर्मुर्ग ने मुझपर हमला किया कि मैंने उसकी गर्दन पकड ली। गर्दन पकडते ही वह ढीला पड गया — अपने नाखूनो से हमला करने के वजाय वह भाग खडा हुआ और मैदान में चारो श्रोर चक्कर काटने लगा। पर, थोडी देर वाद उसने मुझपर फिर वार कर दिया, पर अब की मैंने अपना हाथ फिर वढाया, श्रौर वह फिर भाग खडा हुआ। इससे ज्ञुतुर्मुर्गों ने हमपर वार करना तो न छोडा, पर हमारा वचाव का तरीका जरूर कामयाब रहा।

एक दिन जब मैं तीनो शुतुर्मुर्गों के साथ रिहर्सल कर रहा था, तो इनमें से एक जरा शरारत करने लगा। वस, मैंने श्रपना हाथ श्रागे वढाया। मैं जानता था, यह वडा श्रनुभव सिद्ध उपाय है। वास्तव में वह फौरन हट गया, पर श्रव की बार दूसरो ने हमला कर दिया। मैं उन दोनो को खदेड ही रहा था कि मेरे कानो में तमारा की श्रावाज श्रायी "लूस्या पीछे।" मुडकर क्या देखता हू कि पहलेवाला शुतुर्मुर्ग श्रव मुझपर पीछे से वार करने की सोच रहा है। मैंने श्रागे के दोनो शुतुर्मुर्गों की गर्दने पकड़ ली, श्रीर पीछे के शुतुर्मुर्ग को कसकर एक लात जमायी। यह सारी वाते सधाने-वाले को श्रातम -रक्षा के प्रयासो से श्राती है।

इसपर भी लूस्या ने उछलकर श्रपने पजे से मेरा कोट ऊपर से नीचे तक फाट डाला, जिससे मेरी पीठ पर खरोच श्रा गयी। मेरी लात से यह श्रखाडे मे पडी एक टव से टकरा कर गिर पडा। टुकडे टुकडे उड गये श्रांर श्रावाज हुई ऊपर से वेचारे टव की शामत श्रा गयी। श्रव तीनो हमलावर डर गये, श्रीर श्रपनी लवी गर्दने निकाले हुए जान छोडकर वेनहाशा भागे। भागते भागते उन्होंने कई श्रीर टव भी गिरा दिये, जिससे श्रीर शोर-गुल मच गया। ये श्रीर भी भयभीत हो गये। तमारा श्रीर हम सव खूव हसे।

मैं श्रखाड़े में खड़ा इतजार करता रहा कि कब वे शात होते हैं। जब वे शात हो गये, तो मैंने कपड़ वदले श्रौर रिहर्सल फिर शुरू कर दिया।

जब मुझे अपने चीते दूसरों को देने पड़े तो शुतुर्मुर्ग और जेवरे भी मैंने दे दिये। क्योंकि अब मैं उन्हें ट्रेन न कर सकता था। मुझे तो एक आरे बड़ा काम हाथ में लेना था—यानी, जगली भूरे रीछों के एक दस्ते को ट्रेनिंग देना। मलीश टट्टू मैंने न० मकेविच नाम की एक घोडा-ट्रेनर को दे दिया। अगस्त को रीगा के चिडियाघर में भेज दिया, और जेवरा लास्का और रथ खीचनेवाला शुतुर्मुर्ग पेत्का को प्रसिद्ध पशु-मास्टर व्लादिमीर दुरोव के हवाले कर दिया। बाकी शुतुर्मुर्गों को अलग अलग चिडियाघरों में भेज दिया।

## हाथी

हाथियो से मेरी पहली पहिचान सन् १६२६ में हुई। उन दिनो हम लोग दोनवास प्रदेश में स्थित शाख्ती शहर में सरकस कर रहे थे। मेरे साथी ग्रनतोली दुरोव ने मुझे लेनिनग्राद जाने श्रीर विदेश से श्राये जानवरो के एक दल को लाने की वात कही।

इस दल में चीते, वदर ग्रादि तो थे ही, पर उसमें सबसे दिलचस्प जानवर था — हाथी मैक्स। ग्राज भी यह हाथी व्लादिमीर दुरोव के दल का सदस्य है। व्लादिमीर दुरोव श्रनतोली दुरोव के भतीजे है। मैक्स महोदय एक वहुत बड़े कटघरे में तशरीफ लाये। विदेश से श्राये गये फीलवान की मदद से हमने हाथी को मालगाडी में लादा।

मरकस का साथी, मिल्वा, श्रौर मैं रास्ते भर इन जानवरो की खातिर तवाजा करते रहे।

पहले ही दिन मैक्स के लिए हमें चार वडी वडी वािलटया जल की लानी पडी। उमकी खाितरदारी करने, श्रीर दौड-धूप के कारण हम थककर चर हो गये। श्रीर वही उसी गाडी में घाम-फूम पर हमारी श्रास लग गयी। पर थोडी ही देर में कर्णभेदी चिघाड श्रीर जल की फुहार से हमारी नीद खुल गयी। हम श्राक्चर्य में पड गये, श्रीर गाडी के वाहर श्रा गये।

वात यह हुई कि मैक्स महाशय ने गर्मी से घवराकर एक बाल्टी पानी अपनी सूड से सोख लिया, श्रीर फिर श्रपना शरीर शीतल करने के लिए श्रपने ऊपर वरसाया कि तेज फुहार से गाडी की छत तक गीली हो गयी। स्पष्ट था, यह महाशय 'फुहारा-स्नान' करना चाहते थे।

यह यात्रा वडी मजेदार रही। एक दिन सुवह उठते ही हमने देखा कि मेरा एक जूता और मिल्वा की जाकेट दोनो गायव है। हुआ यह कि हाथी राम को भोर होते ही भूख लग गयी और उन्होने जूते और जाकेट का कलेवा कर डाला!

हाथी के डिट्वे में हमें वारह दिन गुजारने पड़े। इस लिए हमें हाथी को समझने-वूझने का अच्छा अवसर मिल गया।

मुक्ते यह वात वडी अजब लगी कि हाथी को अपने भारीपन का सदा आभास रहता है। मैक्स साहव ने जहाज के गिलयारे से निकलते समय हर एक तख्ते को वडे गौर से अपने अगले पैरो और सूड से टटोल कर देखा। उसे विश्वास हो गया कि तख्ते टूटेंगे नही, तो भी वडी सावधानी से धीरे धीरे वह जहाज से उतरा। अगर उसे सदेह हो जाता कि तख्ते कमजोर है तो वह टस से मस न होता।

एक वार हाथियों का एक दल जहाज - यात्रा के लिए गोर्की के वदरगाह पर लाया गया। हाथियों को जक हो गया कि जहाज का गिलयारा कमजोर है। वस, हाथियों ने जहाज पर कदम रखने से इन्कार कर दिया। ग्राखिरकार, सरकस के ग्रिधकारियों को उन्हें रेल से भेजना पड़ा।

रिहर्सल के समय भी हाथी इसी तरह की सावधानी वरतते। टव पर चढने मे पहले हर हाथी उसकी कमजोरी - मज़वूती समझ लेता। नीचे जमीन पर लोटे हुए श्रादमी के ऊपर हाथी वहुत ही सावधानी में कदम रखता है। हाथी वडा स्नेही जीव है, श्रीर मुझे उसकी मन्ची दोस्ती मदा भाती है। हाथी स्रभिन्न मित्र होता है। यदि बाकी हाथी मैदान में ले जाये जाते, स्रौर एक हाथी रिहर्सल के समय स्रस्तबल मे छोड दिया जाता, तो वह चिघाड चिघाडकर धरती सिर पर उठा लेता। स्राखिर, उसे स्रखाडे मे ले जाना ही पडता। स्रौर वह स्रपने साथियो को देखते ही शात हो जाता।

यदि किसी हाथी को मिले-जुले दल में अन्य पशुस्रों के साथ खेल करना पड जाता है तो वह अपना एक 'दोस्त' चुन लेता है—चाहे ऊट, चाहे गधा श्रीर चाहे टट्टू। मजा यह है कि बाद में रिग-मास्टर को दोनों को एक साथ रखना ही पडता है।

दुरोव के एक हाथी ने इसी तरह की दोस्ती दस साल पाली। दोस्त था एक ऊट। दोनो सदा साथ रहते। ग्रगर कभी हाथीराम ग्रकेले ही खेल करते, तो ऊट को उनके करीब रखना ही पडता। जब कभी यह दोनो साथ साथ सडक पर निकलते, तो हाथीराम ऊट राज के पीछे पीछे रहते ग्रीर उसकी दुम ग्रपनी सूड से उठाये चलते।

ऊट वीमार पड़ा श्रौर मर गया। श्रव मुसीबत खड़ी हो गयी। हाथी ने किसी को श्रपने मित्र की लाश के पास दो दिन तक फटकने नहीं दिया। इतना वलवान होने पर भी हाथी वड़ा ही भीरु जानवर होता है। जरा-सी भी कोई वात श्रवानक हो जाय, हाथीराम के होश फाख़्ता हो जाते हैं। केवल श्रपने उस्ताद या महावत पर ही भरोसा रखने से वे शान्त होते हैं।

हाथी की स्मरण्शिक्त वडी प्रवल होती है, श्रौर यह भली-वुरी वात खूव याद रखता है। मसलन, व० त्रूत्सी ने मुझे एक हाथी का किस्सा सुनाया। इस हाथी की यह श्रादत थी कि जो कोई उसे स्वादिण्ट वस्तु खाने को देता, उसीको वह श्रपनी सूड की सवारी देता। सवारी के वाद उमे श्रवश्य कुछ खाने को मिल जाता। एक वार, फेर्नन्देस नामक मसखरे ने हाथी की दो दफा चड्डी तो गाठ ली, मगर मेहनताना गोल कर दिया। नाराज हाथी ने उठाकर उसे हवा मे नचाया श्रौर जमीन पर दे पटका। यह या उसका वटना लेने का तरीका।

उदाहरए। के लिए वेवी नाम की एक हिथनी की चर्चा कर दू। यह एक ऐसे दल की सदस्या थी जिसका ट्रेनर एक विदेशी था। इस हिथनी का एक रखवाला था। वह ग्रपने दुष्ट स्वभाव श्रौर दुर्व्यवहार के लिए वरखास्त कर दिया गया था। बाद में यह श्रादमी एक जादूगर का ग्रिसस्टेट वन गया। दो साल बाद उसे मास्को श्राने का इत्तिफाक हुग्रा। उन दिनो हिथियो का यह दल मास्को सरकस में काम कर रहा था। जब इसे पता लगा तो इसने ग्रपने पुराने साथियो को देखने का इरादा किया। ग्रस्तवल में जाकर वह वही पुराने रूखे ढग से हाथियो पर रोव जमाने लगा। वेवी उसे फौरन पहचान गयी, श्रौर लगी पैर पटकने श्रौर श्रपने पुराने शत्रु को घूरने। जब सायकाल को खेल खत्म हो गया, तो इस व्यक्ति ने रात वही श्रस्तवल में गुजारने की सोची।

रात भर वेवी वेचैन रही, श्रीर जजीर तोडती रही। श्रत में उसने खूटो को ही जमीन से उखाड लिया। छूटते के साथ ही वह अपने पुराने दुश्मन के पास पहुच गयी, श्रीर उसे सृड में लपेट दीवाल में इस जोर से दे मारा कि तुरत ही उमका दम निकल गया। वात यही खत्म न हुई। उसने उसे पैरो से रोद डाला।

वाकी सव हाथी इस हत्यारिन को सवेदना की दृष्टि से देखते रहे। चौकीदार दौटकर हाथी-मास्टर को वुला लाया। उसके सधानेवाले ने जब मृत व्यक्ति की लाश उठानी चाही, तो वेवी लाग पर लेट गयी, ग्रीर उसने लाश न उठाने दी।

तव उसके मास्टर ने एक उपाय किया। पाच वोतल वोदका, भ्रौर पाच बोतल हल्की शराव, वाल्टी में डाली। उसमें कई किलोग्राम चीनी मिलायी, गर्म काटा बनाया, श्रौर वाल्टी इस वेवी के श्रागे कर दी।

वह नव गटागट पी गयी, श्रीर तुरन्त मो गयी। श्रीर सोयी भी पूरा दिन. पूरी रात। इसी वीच लाग वहां से उठा ली गयी।

सधानवाले ने वताया कि वेबी को शराव पिलाना ज़रूरी था, क्यों कि एक तो उसके कब्ज़े से लाश के निकालने का यही तरीका था, दूसरे, इन्सान की जान लेने की बात भूलने के लिए भी उसका सोना जरूरी था।

दूसरी श्रोर, मैं ऐसी श्रनेक घटनाए जानता हू जिनसे हाथी की वफादारी का स्पष्ट पता चलता है। हाथी श्रपने उपकारी को कभी नही भूलता। स्थायी या सफरी चिडियाघरों में हाथियों के विशेष रखवालें होते हैं। मुझे याद है, एक सफरी चिडियाघर में, रखवाला श्रपने हाथी से माता

स्थाया या सफरा चिडियाघर में हाथया के विशेष रखवाल हात है। मुझे याद है, एक सफरी चिडियाघर में, रखवाला अपने हाथी से माता के समान स्नेह रखता था। वह उसे बडे प्रेम से नहलाता - धुलाता, खिलाता और उसकी इतनी चिता करता, कि हाथी भी उसपर जान देता। वह प्राय अपने रखवाले को अपनी सूड में लपेट लेता, और अपने ढग से दुलराता।

कई बार मैंने रखवाले को हाथी के पास सोते देखा। श्रौर किस प्यार से हाथी उसकी हिफाजत करता, यहा तक कि श्रपने भारी भरकम शरीर को भी वडे ग्राहिस्ता से हिलाता-डुलाता।

द्वितीय विश्व युद्ध के आरभ होने पर, यह रखवाला फौज में भर्ती हो गया। उस समय जिस दर्द से यह एक दूसरे से विदा हुए, उसे देखकर किसी का भी कलेजा फट जाता।

यह हाथी चिडियाघर में काम करनेवाली एक श्रौरत को सौप दिया गया। वेचारा वहुत समय तक परेशान रहा। यदि वह उसे प्यार से पुकारती, तो हाथी इस तरह से श्रपने कान सीघे कर लेता, जैसे कि वह श्रपने पुराने साथी की श्रावाज सुनने की प्रतीक्षा में हो।

दो साल गुज़र गये। पुराना रखवाला फीज से मुक्त हो गया। उसने सबसे पहले अपने पुराने चिडियाघर श्रीर प्यारे हाथी का पता लगाने की कोिश्य की। वह अपना पुराना घघा फिर शुरू करना चाहता था। अता-पता लगाकर जब आखिरकार, वह वहा पहुचा और उसने हाथी देखा, तो दूर पर रुक गया। वह मोचने लगा कि शायद हाथी उमे उस



वाल्या श्रौर तमारा एदर एक प्रोग्राम करते हुए

## वाल्या एदर भ्रौर टट्ड्



बीरिस एदर, 'चीतो की रानी' फिल्म के लिए पुर्श को ट्रेनिग दे रहे हैं



यह भी उसी फिल्म की ट्रेनिंग है

श्ररसे में भूल चुका हो। पर, हाथी उसे दूर से ही ताड गया, श्रीर उसने सहसा ही सास खीचकर चिघाड से श्रपने मित्र का स्वागत किया। उसने ग्रपने पुराने दोस्त को श्रपनी तरफ खीच लिया, श्रीर लगा चिघाडने श्रीर श्रन्य प्रकार से प्रेम प्रदर्शित करने । इस जुदाई से उन दोनो की मैत्री श्रीर भी प्रगाढ हो गयी।

मैं हाथियों के भीर स्वभाव की चर्चा पहले ही कर चुका हू। शायद पाठकों को यह जानकर मजा आयेगा कि जब हाथियों का झुड आराम करता है, तो एक हाथी पहरा देता रहता है। हाथियों की नीद बड़ी हल्की होती है। पहरेदार भी बदलते रहते हैं।

चिडियाघरों में जानेवालों ने यह देखा होगा कि लोग अक्सर हाथियों को फल आदि प्रेम से खिलाते हैं। कई बार लोग उन्हें खाने की बजाय नकद पैसा ही देते हैं। हाथीराम शान से यह भेंट स्वीकार करते हैं श्रीर अपने महावत की श्रोर वढा देते हैं कि ज़रा एक गाजर ला देना। सरकस के कितने ही करतवों का आधार हाथी का यही स्वभाव होता है।

श्रन्य वन्य पशुस्रों की भाति हाथियों की भी एक खतरनाक श्रवस्था श्राती है, जब उनके स्वभाव में बुरे परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगते हैं। ऐसे समय में यह श्रपने श्रसीम वल का दुरुपयोग करने लगते हैं। श्रीरों की तो क्या, कभी कभी तो यह श्रपने महावतों के खिलाफ ही वगावत कर वैठते हैं।

हाथियों को मधानेवालें, ग्र॰ करनीलोव नामक एक व्यक्ति को एक वार ऐसी ही कठिनाई का सामना करना पडा। उसके दल का एक हाथी, जो वैसे वडा विनम्र ग्रीर ग्राज्ञाकारी था, सहमा ही विल्कुल हाथ में वेहाथ हो गया। इस वीच दुष्ट पशु ने दो वार ग्रपने मास्टर पर ही हमला कर दिया। मधानेवाले ने यह हाथी ग्रनग कर दिया ग्रीर इसे रीगा के चिडियाघर में पक्के लोहे के कटघरे में यद कर दिया गया। तय, इसमें हानि की क्या ग्रायका? मै अपनी ट्रेनिग - प्रणाली के बारे मे काफी कह चुका हू। मैने कभी अपने पशुश्रो के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया।

यह सच है कि मुझे भी उन्हें कभी कभी ताडना देनी पड़ी है। मैंने भी उन्हें कोड़े या हटर लगाये हैं – उन्हें कष्ट पहुचाने के लिए नहीं, बिल्क यह समझाने के लिए कि जो व्यवहार वे कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है। यदि मैं अपने जानवरों को तकलीफ पहुचाना चाहता तो घने रोए वाले सफेंद्र या भूरे रीछ को किसी लोहे की छड़ या जजीर से मारता। वेत या चावुक का भला उनपर क्या असर होता?

सघानेवाले को कडा अवश्य होना चाहिए, पर वेरहम कभी भी नही। वह मेहरबान हो, पर इतना मेहरबान भी नही कि जानवर उसकी अवज्ञा करने लगें या अपनी मन-मानी करना शुरू कर दें।

खेल के समय मैं प्राय उनके कटघरों में भी निश्चितता से घुस जाता, ग्रौर ग्रपने कई चेलों की ग्रोर तो बेफिकी से पीठ भी कर लेता। मैं कह सकता हू कि मेरे सामने जानवर भी बड़ी वेफिकी से करतव करते, ग्रपनी ग्रपनी जगहों पर शांति से वैठे रहते या हवाई करतवों के दौरान में वड़े मजें में लोगों को देखते रहते, जैसे कि उन्हें किसी प्रकार का भय या सकोच न हो।

जानवरों के साथ काम करनेवाले इस पुस्तक के हर पाठक से मैं यह कहूगा कि यदि वह अपने जानवरों के साथ सख्ती वरतने का आदी है, तो अपनी कार्य-प्रशाली पर पुन विचार कर लें। मुझे वडा सतोप होगा यदि यह पढकर लोग अपने पुराने तौर-तरीके वदल लें। मुझे विश्वास है कि अब वह दिन दूर नहीं, जब सरकसी दुनिया में कोई जालिम न रहेगा।

खेल के दौरान में मेरी इच्छा-शक्ति श्रीर स्नायु-शक्ति की कडी परीक्षा होती थी, तो भी मैं प्रकट रूप में सदा शात श्रीर सयम रहना। यहा तक कि मैं हसी-मज़ाक भी जारी रखता था। मेरे विचार ने सरकम का यही सबसे श्रच्छा तरीका है।

श्रपना ज्ञान दूसरो को प्रदान करने में मुझे सदा प्रसन्नता ही हुई है। मेरी पत्नी, तमारा — मेरी सर्वप्रथम शिप्या थी। सन् १६३७ तक वह हवाई जिमनास्टिक ही किया करती थी। पहले मैंने तमारा को इस नये घघे के बारे में मोटी मोटी वाते वतानी शुरू की। मैं उसे वाकायदा समझाया करता कि जानवरो को सघाने के काम में क्या क्या किठनाड्या ग्राती हैं, कैंसे कैंमे खतरे उठाने पडते हैं, ग्रौर कितना गारीरिक श्रम करना पडता है। जव मुझे विश्वास हो गया कि इस नये घघे के लिए वह मानसिक रूप से तैयार हो गयी हैं, तब ही मैंने उसे श्रमली सवक देना शुरू किया।

जानवरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, उनके कटघरों में कैसे जाना चाहिए श्रीर सघाने के प्रपने तरीके – यह सब मैंने तमारा को धीरे धीरे समझा दिये। फिर बाद में मैंने उसे श्रमली काम करने को दिये।

शेर के वच्चो को सथाने के वाद वह सयाने शेरो को सथाने का काम करने लगी। कई वार जब किसी शैतान शेर से मेरी मुठभेड हो जाती तो मैं तमारा को अपनी मदद के लिए सिर्फ इस लिए वुलाता कि देखे, इसमें कितनी इच्छा-शक्ति है।

मोवियत सरकस के इतिहास में तमारा प्रथम स्त्री है जिसने जगली जानवर साघे है। वाद में वह मेरी मुख्य सहायिका वन गयी और मेरे प्रोग्राम में स्वतत्र रूप से भाग लेने लगी।

तमारा के माथ रिहर्मन करते समय मैंने प्राय एक खास नरीका बरता, जो मैंने अपनी जवानी के दिनो में विमान - चालक की ट्रेनिंग लेते नमय मीखा था। एक दिन प्रारंभिक पाठ के समाप्त होने पर, मेरे शिक्षक ने मुझसे कहा कि देखो, कल तुम्हें हवाई जहाज चलाना है।

इम चिन्ता में मुझे रात भर नीद न आयी। मैं विस्तर पर करवटे वदलता न्हा। दूसरे दिन मुवह मैं नमय से पहले हवाई अट्टे पर पहुच गया, श्रीर लगा श्रादेश की प्रतीक्षा करने। पर व्ययं, मेरे उस्ताद ने शायद यह नोचकर कि जोश की हालत में मैं काम विगाड वैठूगा, मुझे उन दिन कोई भी हुक्म नहीं दिया। पर, एक सप्ताह के बाद मेरे शिक्षक ने एक दिन सहसा मुझसे कहा

"जहाज में बैठो, श्रौर उड जाग्रो।" मैं उनकी उस युक्ति के लिए उनका कृतज्ञ हू कि मुझे व्यग्न होने का भी समय न मिला, श्रौर पूरे मनोयोग से मैं श्रपने काम में लग गया।

इसी युक्ति का प्रयोग मैंने अपने शिष्यों के मामले में किया है। यकायक, मैं उन्हें जानवरों के कटघरों में जाने का आदेश दे देता और उन्हें सोचने का मौका ही न देता।

सरकसी ज़िदगी से रिटायर होने के पहिले मैंने कितने ही योग्य पशु-शिक्षक तैयार कर दिये। मेरा प्रमुख शिष्य, सम्मानित कलाकार न॰ ग्लदीलश्चिकोव है। सम्मानित कलाकार श्र॰ श्रलेक्सान्द्रोव कई बरसो तक तेदुग्रो के दल के साथ काम करने के बाद आज-कल चीतो के साथ खेल करता है। श्रौर पुराने रूसी सरकसी परिवार के सदस्य सम्मानित कलाकार व॰ फिलातोव ने भूरे रीछो का एक खास प्रोग्राम तैयार किया है। सम्मानित कलाकार श्र॰ करनीलोव, शायद हमारा सबसे श्रच्छा हाथियो को सघाने-वाला है। लेकिन मैं समझता हू कि इरीना बुग्रीमोवा श्रौर इवान रूबान के दो नाम विशेषतया उल्लेखनीय है। इन्होने पशुग्रो को सघाने में विशेप योग्यता प्रदर्शित की है। कह सकते हैं कि ये पशु-सघाने की सोवियत कार्य-प्रणाली के विशिष्ट प्रतिनिधि है।

इरीना वुग्रीमोवा कोई खादानी सरकस कलाकार नही है। उसका पिता पगु-डॉक्टर था। इरीना को वचपन में खेल-कूद का गौक था। गर्मियों में वह नेजा, चक्कर या गोला फेकने का ग्रम्यास करती ग्रौर मर्दियों में स्केटिंग करती। इस प्रकार, इरीना, खेल-कूद की दुनिया में सीधी सरकम के समार में ग्रायी। सरकस में उसके पहले खेल का नाम पटा 'उटने-वाली स्लेज'। यह लड़की सरकस की छत जितने ऊचे एक कृत्रिम पहाड़ में राकेट की तरह उड़कर नीचे ग्राती, ग्रपने स्लेज पर एक घृमते हुए चक्कर में से गुजरने के बाद एक खास गहेदार प्लेटफार्म पर टिक जाती। इस रोमाचकारी खेल से उसे भविष्य मे शेरो से खेलने की प्रेरगा मिली।

शायद सरकस के कई शौकीनो को उसके खेल याद होगे। फीजी जाकेट श्रौर मृगछाल पहने एक सुदर स्त्री श्रखाडे में उतरती है। उसमे नारी सुलम लावण्य श्रौर पुरुपोचित साहस श्रौर शिक्त का श्रद्भुत समन्वय है। उसके शेर वास्तव मे वनराज लगते हैं। इस पर भी इरीना ने जो खतरे मोल लिये हैं, उनका ढिढोरा कभी नहीं पीटा है। उसका एक तमाशा है—सरकस की छत के नीचे शेर के साथ झूलना। दूसरा तमाशा शेरो का 'जिदा कालीन' है। उसके शेर पेचीदा पिरामिड बनाते हैं, वाधाए पार करते हैं, श्रौर श्रपनी मल्का के हाथ श्रौर मुह से गोश्त के टुकडे लेते हैं। उसका एक शेर घोडे की सवारी करता है। इरीना बुग्रीमोवा श्रपने काम से कभी सतुष्ट नहीं होती। वह नये से नये श्रौर रोमाचकारी मे रोमाचकारी खेल करना चाहती है।

ईवान रूवान कभी एक खान मजदूर था। लेकिन उसका पशु-प्रेम उसे सरकस की दुनिया में खीच लाया। एक चौकीदार की हैिमयत से तरक्की करते करते वह पशु-ट्रेनर हो गया। उसकी टोली में शेर, रीछ तथा वडे वडे कुत्ते हैं। उसका मुख्य कलावाज पताप नाम का रीछ है। रूवान उसके माथ वाल्ज नाचता और उसपर मवारी करता है। वाकी रीछ चक्कर-हिटोले पर सेर करते हैं। इसे अपने दातो और अगले पजो से पकडे रहते हैं। रूवान रूसी पोशाक पहनकर तमाशा करता है। रेशमी कमीज, टीला पाजामा, और घुटनो तक के बूट – ये उसके मज़ाकिया पार्ट में खूव नजते हैं। वैसे भी यह रूसी भाटो की रिवाजी पोशाक है।

मेरा श्राखिरी काम भूरे रीछो को सथाना था। ज्यू ज्यू मेरी उम्र वटती गयी, मैं श्रसाडे ने दूर होता गया। श्रव मेरे निर्फ टो काम रह गये नये नये जानवरो की टोलिया बनाना श्रीर उनके लिए ट्रेनर तैयार करना।

मैने कितने ही तजुर्वे किये – पशुत्रो को सिखाने - सघाने के नये नये तरीको की खोज की श्रीर तरह तरह के जानवरो की एक ही मडली बनायी। मेरी एक ही तमन्ना थी कि कैसे उन जानवरो को, जो कभी सरकस के श्रखाडे में नही आये, सरकस के योग्य बनाया जाय। श्रपनी सरकसी जिंदगी पर निगाह डालकर मै सदा यह जानने की कोशिश करता रहा ह कि मेरे पशुत्रो को सघाने के कौन-से तरीके सही है श्रौर कौन-से गलत। मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार फिर अपने शेर-मित्रो के सम्पर्क में आऊ, श्रौर अपने सचित - अनुभवो से फायदा उठाऊ। यदि भ्रव भी मै सरकस में सिक्रय रूप से भाग लेता रहता, श्रीर पहले की तरह सरकसो के साथ शहर शहर भटकता रहता, तो यह कार्य मेरे लिए ग्रसभव हो जाता। ग्राखिर, मैं सारा चिडियाघर तो साथ साथ लिये नही घुम सकता था। ऐसी स्थिति में मै उन जानवरो का उचित घ्यान न रख पाता। यही कारएा है कि मैने सरकस से बिदा ले ली। यह फैसला मेरे लिए ग्रासान न था। ग्रपने जीवन के चालीस साल मैं सरकस में खपा चुका था। मैने अपनी पत्नी, अपने मित्रो भ्रौर स्वय अपनी आत्मा से इस विषय में परामर्श लिया। श्राखिर वह दिन श्रा ही गया, जिस दिन मैंने सरकस को हाथ जोड लिये। ग्रपने दोस्त - भूरे रीछ मैंने एल्वोर्ती नाम की ग्रभिनेत्री को दे दिये।

लवा ग्रर्सा हुग्रा कि सफेद रीछो का एक दल मैने उसके पिता म॰ एल्वोर्ती को भेंट किया था।

मैं मास्को में श्राकर वस गया श्रीर सरकस-वोर्ड में प्रोड्यूसर की हैसियत में काम करने लगा। मेरी भावी योजनाए क्या है ने मैं पहले ही कह चुका हू — १० शेरो की एक नयी मडली को ट्रेनिंग देने की श्रव भी मेरी ग्रिभिलापा है। सके वाद मैं वाघो को भी सघाना चाहता हू। वाघ सुदर, श्राकर्षक श्रीर फुर्तीला जानवर होता है। इसे एक किस्म का वडा विल्ला ही समझिये। श्राज तक यह कभी सरकस के श्रसाटे में

उतरा भी नही। यही कारण है कि इस काम की श्रोर मेरा दिल श्रौर भी श्रधिक खिचता है।

मैं यदरों के साथ काम करना चाहता हू — विशेष रूप से वनमानुपों के साथ। मुक्ते विश्वास है कि इस क्षेत्र में वडी अनजानी सभावनाए हैं। यही नहीं, जगली श्रीर पालतू जानवरों की एक मिलवा-टोली तैयार करने की भी मेरी कामना है।

ग्रीर फिर, इस खतरनाक काम को करनेवाले सोवियत जवानो की ट्रेनिंग की समस्या भी सदा ग्रागे रहती है।

जानवर सधानेवालो में मै कौन-से गुरा श्रावश्यक समझता हू?

सब से पहले, उनमें पशु-प्रेम, श्रौर पशुश्रो को समझने की क्षमता होनी चाहिए। उन्हें श्रनुभवो के श्रादान-प्रदान में कभी सकोच नहीं करना चाहिए, श्रौर सदा निष्कर्प निकालते रहना चाहिए। दूसरा गए, जो उनमे श्रावश्यक है, वह है, श्रदम्य साहस, यानी वह साहस जिसका श्राधार पशुश्रो का विस्तृत ज्ञान श्रौर प्रेम है। तीसरे, इस काम के करने-वाले को सुशिक्षित होना चाहिए, ताकि वह प्रसिद्ध रूसी शरीर-वैज्ञानिक ईवान पावलोव के सिद्धातों के श्रनुसार काम कर सके। पशु-ट्रेनर को स्वस्थ श्रौर वलवान तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसे हर श्राये दिन शेर, चीते श्रौर रीछो से लडना पड़ेगा। इसके श्रितिरक्त उसे शात, गभीर, धीर श्रीर सूझ-वूझ का श्रादमी होना चाहिए।

ट्रेनर मे तमाशानुमाई का माद्दा भी जरुरी है। उसकी कल्पना - शक्ति जागृत होनी चाहिए, नहीं तो, वह नित नये प्रोग्राम न दिखा सकेगा। सक्षेप में, उसे कलाकार श्रीर विज्ञापक का मिला - जुला रूप होना चाहिए।

यह स्पष्ट है कि इस काम के लिए आगे आनेवालों में यह सारे गुगा कठिनाई में ही मिनेंगे। लेकिन, हमारे सरक्मी क्षेत्र में प्रतिभा और योग्यता की कमी नही है। हमारे तरुणों को भ्रपने काम से प्यार होना चाहिए, भ्रौर हमारे सरकसी जवान निश्चय ही भ्रपने काम से प्यार करते हैं।

शेर, चीते, तेंदुए, जेंबरे, शुतुर्मुर्ग, भूरे श्रौर सफेद रीछ — ये थे मेरे पशु - मित्र । यानी, मेरा परिवार काफी बड़ा रहा है। मुझे श्रपने पारिवारिकों से श्रित स्नेह रहा है। ठीक है, उन्होंने कभी कभी शरारते भी की हैं। भला बताइये तो, किस परिवार में शरारती बच्चे नहीं होते? मुख्य बात तो वह श्रानद श्रौर श्रात्म - सतोष है जो एक पिता को श्रपने बच्चों को बढते, फलते - फूलते देख कर होता है। मैं कह सकता हू कि यह श्रानद श्रौर यह गौरव मुझे भी अप्त हुआ है।

मेरा जीवन घटनाम्रो और खुशियो से भरपूर रहा है, यद्यपि काटे भी कम नही चुमें हैं। लेकिन, म्राप विश्वास कीजिये, यदि म्राज मुझे म्रापना जीवन नये सिरे से म्रारभ करने का मौका मिले, तो मैं फिर जगली जानवरों से ही श्रीगएशेश करना पसद करूगा।